सदस्वत्रोभवन-प्रम्बद्धाः

[ \$58 ]

भीव दुरनुवस्तिश्रासा

# 

िज्यास्त्राह्योपेता ]

也阿提明:

¥ीजनाईनपाण्डे**स**ः

मू॰ पु॰ सुनीकारा,

सरस्यक्षेत्रवनपुरतकासमस्यः

कन्यूर्णानन्दसंस्कृतविक्वविद्यालये. वारावसी



सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविवालयः



# SARASVATĪBHAVANA-GRANTHAMĀLĀ [ Vol. 134 ]

## RASAMAÑJARĪ

OF ŚRĪ BHĀNUDATTA With the Commentaries

## SAMAÑJASĀ

by Śrī viśveśvara

### SUKHĀVABODHĀ

BY ŚRĪ JANĀRDANA PĀŅDEYA FOREWORD BY DR. VIDYANIWAS MISRA VIGE-CHANGELLOR

EDITED BY
ŚRĪ JANĀRDANA PĀŅDEYA
EX-Cataloguer,
SARASVATIBHAVANA LIBRARY
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi



VARANASI 1991 Published by—
Dr. Harish Chandra Mani Tripathi
Publication Officer,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

[ Published under the Rare Texts Publication scheme of Sarasvati Bhavana Library with financial assistance Provided by University Grants Commission ]

Available At—
Sales Department,
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi-221 002.

First Edition, 1000 Copies
Price Rs. 50, 00

Printed by—
Hindi Sahitya Sammelan Press
Prayaga.

# सरस्वतोभवन-ग्रन्थमाला [१३४]

श्रीमद्भानुदत्तविरचिता

## र स म ज्ज री

श्रीविश्वेश्वरकृतया 'समञ्जसा'-स्यास्यया

श्रीजनार्दनपाण्डेयकृतया 'सुखावबोधा'व्याख्यया च विभूषिता

कुलपति-श्रीविद्यानिवासिमश्रप्ररोचनया समलङ्कृता

सम्पादक:

श्रीजनार्दनपाण्डेयः

भू॰ पृ॰ सूचीकारः, सरस्वतोभवनपुस्तकालयस्य,

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये वाराणसी



वाराणस्याम् १६१३ तमे शकाब्दे प्रकाशकः— हाँ हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी प्रकाशनाधिकारी, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य वाराणसी—२२१ ००२.

[ सरस्वतीभवनपुस्तकालयस्य प्रकाशनसम्बन्धिविशेषयोजनान्तर्गतं विश्वविद्यालयानुदानायोगतः प्राप्तवित्तीयसाहाय्येन प्रकाशितम्

प्राप्तिस्थानम्— विकय-विभागः, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य बाराणसी–२२१ ००२.

प्रथमं संस्करणम्, १००० प्रतिरूपाणि मूल्यम् — ५० = ०० रूप्यकाणि

0

मुद्रकः— हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-प्रेस, प्रयाग ।

#### प्ररोचना

प्रकाश्यमानो रसमञ्जरी-ग्रन्थः पूर्वं स्वीकृतायां विश्वविद्यालयानुदानायोगयोजनायामिधकृत्य पुस्तकालयस्य तदानीन्तनसूचीकारेण श्रीजनार्दनपाण्डेयेन मातृका अवलोक्य सम्परीक्ष्य च सम्पादितः। भूयांसं कालं पुस्तकिमदं
भूमिका विना मुद्रितमासीत्। अस्मिन्नेव मासे अहं सुहृद्वर्येण श्रीप्रभातशास्त्रिणाः
विज्ञापितो यदेष ग्रन्थो हिन्दीसाहित्यसम्मेलनमुद्रणालये मुद्रितं प्रकाशनमुखं
प्रतीक्ष्यमाणं स्मृतिमानीतः। तन्मया मुद्रितानि पत्रकाणि तस्मान्मुद्रणालयात्
समानीय प्रस्तुतया संक्षिप्तया भूमिकया ग्रन्थः प्रकाशनार्हः कृतः।

रसमञ्जरीग्रन्थकारः सुप्रसिद्धो विद्वान् श्रीभानुदत्तः, भानुकरिम्त्रा-पराभिधानश्च त्रयोदश-चतुर्दशशताब्द्धोरन्तराले समभवत् । रसमञ्जर्यामेव तेन स्वजन्मभूः 'विदेहभूः' निगदिता । अयमेव रसतरिङ्गणी-अलङ्कारितलक-चित्र-चन्द्रिका-गीतगौरीश-मुहूर्त्तसार-रसकल्पतरु-कुमारभागवीय-प्रभृतिग्रन्थानां रचनाकार इति प्रसिद्धिः । श्रृङ्कारदीपिकाऽपि अस्यैव ग्रन्थ इति कैश्चनैर्मन्यते । अस्य कृतिकारस्य प्रसिद्धिः प्रधानतो रसतरिङ्गणी-रसमञ्जरीकारत्वेन संस्कृत-साहित्ये वरीवर्तते ।

अस्य ग्रन्थस्य मुख्याष्टीकाः 'विवेकः' आचार्यगोपालकृतः, 'सुरिभः' आचार्यवदरीनाथशास्त्रिकृता । अन्येषामिष टीकाकाराणां नामानि श्रूयन्ते । रसमञ्जर्या वर्ण्यविषयो नायक-नायिकाभेदः । रसमञ्जरीग्रन्थो भानुदत्तवृत्त्या समुपेतः प्रकाशितश्च, तथापि श्रीविश्वेश्वरकृत-समञ्जसया टीकया, श्रीजनार्दनपाण्डेयकृत-सुखावबोधया टीकया समुपेत इत्यस्य परमो विशेषः । श्रीविश्वेश्वरविदुषां टीका तर्कसम्पृष्टा, श्रीजनार्दनपाण्डेयविदुषां च टीका रसपेशला।

इमानि वत्सराणि स्थगितस्य प्रस्तुतस्य ग्रन्थस्य उन्मीलनवेलायां मुदमा-वहामि । श्रीपाण्डेयविद्वद्भयः, बन्धुवरश्रोप्रभातशास्त्रिभ्यश्च भूयोभूयः साधुवादान् वितरामि ।

मन्ये, अयं ग्रन्थः साहित्यशास्त्रस्याध्येतॄणां कृते महदुपकारकं भवेदिति शम्।

वाराणस्याम् मकरसङ्क्रान्तिपर्वणि, वि० सं० २०४८ (१५।१।१९९२ ख्रैस्ताब्दे) विद्यानिवासिमश्रः कुलपितः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतिवश्वविद्यालयस्य The State of the

# विषयानुक्रमणिका

| क्रमाङ्काः विषयाः ·                          | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------------------------------|-------------|
| 9. मङ्गलाचरणम्                               | 3-6         |
| २. कविनामप्रयोजनपरिचयः                       | 8-19        |
| ३. नायिकानि रूपणम्                           | 0-9         |
| ४. नायिकायाः सामान्यत्रिविधभेदाः             | 8-83        |
| (स्वीया, परकीया, सामान्या च)                 |             |
| ५. स्वीयायास्त्रैविध्यम्                     | १३-२०       |
| (मुन्धा, मध्या, प्रगत्भा च)                  |             |
| ६. अवान्तरभेदाः                              | 38          |
| ७. अज्ञातयीवना                               | 58-53       |
| <b>८.</b> ज्ञातयोवना                         | २३-२४       |
| ९. नवोढा                                     | २५-२६       |
| १०. विश्रब्धनवोदा                            | २६-२७       |
| ११. अतिविश्रब्धनवोढा                         | २७-३१       |
| १२. प्रगल्भा                                 | 32-30       |
| १३. धीरा, अधीरा, धीराधीरा च                  | 38-88       |
| १४. मध्या धीरा, मध्या धीरा, मध्या धीराधीरा च | 88-70       |
| १५. त्रौढा धीरा                              | X0-X5       |
| १६. प्रोढा अधीरा                             | X5-X8       |
| १७. प्रौढा घीराघीरा                          | 48-78       |
| १७. धीरादिभेदषट्कम्                          | 24-67       |
| १९. धीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च                  | 20-60       |
| २०. अधीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च                 | ६०-६२       |
| २१. धीराधीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च              | 65-68       |
| २२ परकीया, तस्या द्वैविध्यम्                 | E8-E6       |
| २३. परोढा                                    | E8-0        |
| २४. गृप्तादीनां परकीयायामन्तर्भावः           | ७१          |
|                                              |             |

| २५. गुप्तायास्त्रैविध्यम्                            | 98-08        |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <mark>२६. विदग्धाया द्वैविध्यम्</mark>               | ७४           |
| २७. राग-विदग्धा                                      | 104-00       |
| २८. क्रियाविदग्धा                                    | <b>BU-UU</b> |
| २९. लक्षिता                                          | 96-98        |
| ३०. कुलटा                                            | 08-60        |
| ३१. अनुशयाना, तस्यास्त्रैविष्टयम्                    | 08-04        |
| ३२. मुदिता                                           | 64-50        |
| दे३. कन्यका                                          | 50-88        |
| ३४. सामान्यवनिता                                     | 83-87        |
| ३५. सामान्यवनितायास्त्रैविध्यम्                      | 94-98        |
| ३६. अन्यसम्भोगदुःखिता                                | 98-90        |
| ३७. वक्रोक्तिगर्विता, तस्या द्वैविध्यम्              | 80           |
| ३८. प्रेमगर्विता                                     | 86-88        |
| ३९. सौन्दर्यगिवता                                    | 98-800       |
| ४०. मानस्तद्भेदाइच                                   | 808-808      |
| ४१. लघु: (मानः)                                      | १०५-१०६      |
| ४२. मध्यमः (मानः)                                    | १०६-१०७      |
| <b>४३. गुरुः (मानः)</b>                              | 808-808      |
| ४४. नायिकानां षोडशभेदानां प्रत्येकमष्टविधावस्थाभेदाः | 880-888      |
| ४४. दिव्यादिव्योभयगणनया द्विपञ्चाशवधिकशतयुतं         |              |
| सहस्रं भेदाः                                         | 992-993      |
| <b>४६.</b> सर्वेषां भेदानां नवोढामूलकत्वम्           | 993-99%      |
| ४७. मुग्धा प्रोषितभर्तृका                            | ११६-११७      |
| ४८. मध्या प्रोषितभर्तृका                             | ११७-996      |
| ४९. प्रौढा प्रोषितभर्तृका                            | 229-920      |
| ५०. परकीया प्रोषितभर्तका                             | १२०-१२२      |
| ५१. सामान्यवनिता प्रोर्षितभर्तुका                    | 927-224      |
| ५२. खण्डिता                                          | 853-858      |
| ५३. मुग्धा खण्डिता                                   | १२५          |
|                                                      |              |

| X8.         | मध्या खण्डिता                       | १२५-१२६  |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| <b>44.</b>  | प्रोढा खण्डिता                      | १२६-१२७  |
| ५६          | परकीया खण्डिता                      | १२४      |
| 40.         | सामान्यवनिता खण्डिता                | १२९-१३०  |
| 44.         | कछहान्तरिता, तस्याश्चेष्टाश्च       | १३०-१३१  |
| 49.         | मुग्धा कलहान्तरिता                  | १३१-१३२  |
| ξo.         | मध्या कलहान्तरिता                   | १३२-१३३  |
| ६१.         | प्रौढा कलहान्तरिता                  | १३३-१३४  |
| <b>६</b> २. | परकीया कलहान्तरिता                  | 838-634  |
| ६३.         | सामान्यवनिता कलहान्तरिता            | १३६-१३७  |
| ६४.         |                                     | 286      |
| ६५.         |                                     | 836-880  |
| ६६.         |                                     | 880-888  |
| ६७.         | प्रौढा विप्रलब्धा                   | 886-884  |
| E.          | • •                                 | 283-588  |
| E 9.        | 6 6                                 | १४५-१४६  |
| <b>90.</b>  |                                     | १४६      |
| ७१.         |                                     | 989-880  |
| ७२.         |                                     | \$86-8X0 |
| ७३.         |                                     | १५१-१५२  |
| ७४.         | 0                                   | १५२-१५३  |
| 04.         |                                     | 843-848  |
| ७६.         |                                     | १५४      |
|             |                                     | १५५-१५६  |
| 9G.         | मुग्धा वासकसज्जा<br>मध्या वासकसज्जा | १५७-१५८  |
|             | प्रगत्भा वासकसञ्जा                  | १५६-१६०  |
|             |                                     | १६०-१६२  |
|             | परकीया वासकसज्जा                    | १६२-१६३  |
|             | सामान्यवनिता बासकसज्जा              |          |
|             | स्वाधीनपतिका, तस्याश्चेष्टाश्च      | १५३      |
| 43.         | मुग्धा स्वाधीनपितका                 | १६४-१६५  |

| ८४. मध्या स्वाधीनपतिका                           | १६५     |
|--------------------------------------------------|---------|
| ८५. प्रौढा स्वाधीनपतिका                          | १६६-१६७ |
| <u>४६. परकीया स्वाधीनपतिका</u>                   | १६७-१६८ |
| <u>८७. सामान्यवनिता स्वाधीनपतिका</u>             | 849-848 |
| <b>८८</b> . अभिसारिका                            | १६९-१७१ |
| ८९. मुग्धाभिसारिका                               | १७२     |
| ९०. मध्याभिसारिका                                | १७३-१७४ |
| ९१. प्रौढाभिसारिका                               | १७४-१७५ |
| ९२. परकीयाभिसारिका                               | १७५–१७६ |
| ९३. ज्योत्स्नाभिसारिका                           | १७६-१७७ |
| ९४. कृष्णाभिसारिका                               | 200-200 |
| ९५. दिवाभिसारिका                                 | १७८-१७९ |
| ९६. सामान्याभिसारिका                             | १७९-१८१ |
| ९७. मुग्घादीनां स्वभावविशेषः                     | १८१-१८३ |
| ९८. प्रोष्यत्पतिकाया अतिरिक्तनवमभेदाख्यानम्      | १८४     |
| ९९. प्रोषितपतिकादिषु तस्या अन्तर्भावः            | 204-206 |
| १००. मुग्धा प्रोष्यत्पतिका                       | 926-938 |
| १०१. मध्या प्रोष्यत्पतिका                        | 209-990 |
| १०२ प्रोढा प्रोष्यत्पतिका                        | १९१-१९२ |
| १०३. परकीया प्रोष्यत्पतिका                       | १९२-१९३ |
| १०४ सामान्यवनिता प्रोष्यत्पतिका                  | १९३-१९४ |
| १०५. उत्तमा, तस्याइचेष्टा च                      | १९४-१९६ |
| १०६. मध्यमोत्तमा, तच्चेष्टा च                    | १९६-१९७ |
| १०७ अधमोत्तमा, तच्चेष्टा च                       | १९८-१९९ |
| १०८. सखी, तत्कर्माणि च                           | २००     |
| १०९. मण्डनम्                                     | २००     |
| ११०. उपालम्भः                                    | २०१-२०२ |
| १११. शिक्षा                                      | २०२-२०३ |
| ११२. परिहासः                                     | २०३-२०४ |
| <b>११३. सखीपरिहासवत् प्रियपरि<del>हासः</del></b> | २०४-२०५ |

| ११४. तद्वत् प्रियायाः परिहास                       | ाः                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| ११५ दूती, तत्कर्माणि च                             | २०७                         |
| ११६. सङ्घट्टनम्                                    | 200-208                     |
| ११७. विरहिनवेदनम्                                  | २०९-२१०                     |
| ११८. नायकनिरूपणम्                                  | २१०                         |
| ११९. नायकानां त्रिविधत्वम्                         | 280                         |
| १२०. पतिः                                          | 288                         |
| १२१. पत्युश्चतुर्भेदाः                             | २१२                         |
| १२२ अनुक्लः                                        | २१३–२१४                     |
| १२३. दक्षिणः                                       | २१४-२१५                     |
| १२ <mark>४. घृष्टः</mark>                          | २१५-२१६                     |
| १२५ शठः                                            | २१७-२१८                     |
| १२६. उपपतिः                                        | २१८-२२०                     |
| १२७. उपपतिश्चतुर्घा                                | 220-228                     |
| १२८ वैशिकः                                         | २२१-२२२                     |
| १२९ तस्य (वैशिकस्य) त्रै                           |                             |
| १३०, उत्तमः                                        | २२३                         |
| १३१. मध्यमः                                        | २२४-२२५                     |
| १३२. अधमः                                          | २२५-२२६                     |
| १३३. मानिचतुरयोः शठेऽन्तः                          |                             |
| १३४. चेष्टाव्यङ्गचसमागमः                           | 774-778                     |
| १३४. प्रोषितपतिभेदाः                               | २३०-२३२                     |
| १३६. अनिभज्ञनायकस्य नाय                            |                             |
| ***                                                | स्य भेदाभावोपपादनम् २३३-२३४ |
| 2 2 2 5                                            |                             |
| १३७. पीठभेदादिचतुविधनमें<br>१३९. अष्टविधसास्विकभाव |                             |
| १४९. अञ्चापवसारिकामाप                              |                             |
| १४१. सम्भोगः                                       | 588-588                     |
| १४२. विप्रलम्भः                                    | 288-240                     |
| १४३. विप्रलम्भस्य दशावस्य                          |                             |
|                                                    | 3                           |
| १४४. अवान्तरभेदास्तदुदाहर                          |                             |
| १४५. कवेः पितृकुलदेशरचन                            | विशिष्टयल्यापनम् ४६६-१६८    |

#### १४६. परिशिष्टम्—

'क'—रसमञ्जरीस्थपद्यानां वर्णानुक्रमणी २६९-२७०
'ख'—पद्येषु प्रयुक्तानां छन्दसां लक्षणानि २७१-२७२
'ग'—समञ्जसायामुद्धृतानां ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां च
नामानुक्रमणी २७३-२७४
'घ'—समञ्जसायामुद्धृतानां
प्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी २७४-२७९

1

## श्रीमद्भानुदत्तविरचिता **रसमञ्जरी**

समञ्जसा सुखावबोधेति टीकाद्वय-संविलता



#### ।। श्रीमन्महागणपतये नमः ।।

## रसमञ्जरी

आत्मीयं चरणं दधाति पुरतो निम्नोन्नतायां भुवि स्वीयेनैव करेण कर्षति तरोः पुष्पं श्रमाञ्चङ्कया । तल्पे किं च मृगत्वचाविरचिते निद्राति भागैनिजै-रन्तः प्रेमभरालसां प्रियतमामङ्गे दधानो हरः ॥१॥

#### समञ्जसा

हेरम्बमम्बुजाक्षं त्र्यम्बकमम्बरमणि च जगदम्बाम्।
प्रणमामि प्रकृतार्थप्रत्यूहसमूहहानाय ॥१॥
प्रणम्य सम्यक्प्रतिपत्तिरम्यं लक्ष्मीधराख्यं धिषणं धरायाः।
विश्वेश्वरेण क्रियते समासात् समञ्जसार्था रसमञ्जरीयम्॥२॥
प्रारीप्सितसमाप्तिप्रतिबन्धकदुरितविदलनाय कृतं मङ्गलं
शिष्यशिक्षायै निवध्नाति—आत्मीयमिति। अनेन स्नेहविषयत्वं
सूच्यते। चरणमित्येकत्वेन तदितिशयद्योतनम्। पुरत इति वैषम्य-

#### सुखावबोधा

विश्वेश्वरं प्रणम्यादौ गिरिजां च गजाननम्। विवरीतुं प्रवृत्तोऽहं भानुजां रसमञ्जरीम्॥१॥ समञ्जसा तु संग्राह्या प्रौढधीभिविचक्षणैः। सुखावबोधा कियते मया स्वल्पधियामपि॥२॥

शिष्टाचारानुरोधेन मङ्गलमारचयन् ग्रन्थकृदर्द्धनारीश्वरस्वरूपवतो मगवतश्चेष्टाः स्मरति—-आत्मीयमित्यादि । अन्तर् मनसि प्रेमभरेण स्नेहाित प्रत्यक्षेऽिप चरणितधानात् प्रेमातिशयसूचनम्। तच्च निपातान्तरम्। "इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना" इति कालिदासः, "पश्यामि तामत इतः पुरतश्च पश्चात्" इति भवभूतिः। एतेन "मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निःप्रभ" इति चित्रमीमांसाप्रयोगोऽसाधुरितिरसगङ्गाधरोक्तमपास्तम्।

केचित्तु "दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्" इत्यत्र तसुचैव पुंबद्भावेन सिद्धे-रतसुचो विधानमन्यतोऽपि तद्विधानार्थम्, तेन पुरधातोः क्विवबन्ताद-प्यतसुच्। नच "वींरुपधायाः" इति दीर्घापत्तिः, भसंज्ञत्वात्। न च चित्त्वात्प्राप्तमन्तोदात्तं वाधित्वा पाक्षिकाद्युदात्तार्थं तदिति वाच्यम्; लक्ष्यानुरोधेन यथोक्तज्ञापनस्यैव युक्तत्वादित्याहुः। 'पुर अग्रगमने' इत्यस्माद् भावे कप्रत्यये सार्वविभिवतकस्तस् इत्यन्ये।

निम्नोन्नतेति कर्मधारयः। न च पदार्थतावच्छेदकद्वयसामानाधि-करण्याभावात् कथं स इति वाच्यम्; अवच्छेदकभेदेन भूमावेव तयोः सामानाधिकरण्यसम्भवात्। तरोरिति तत्संयुक्तत्वसूचनम्। पुष्पमिति स्वल्पप्रयासावचेयत्वं सूच्यते। कर्पणं वृन्तावधिकविभागः। वस्तुतस्तु तरोरिति पञ्चम्यन्तम्। पुष्पिनिष्ठो यो वृक्षावधिकविभागस्तदनु-कूलकृतिमानित्यर्थः। तथा च लतापेक्षया वृक्षावयवानां काठिन्यात्त-दाकर्षणस्य श्रमविशेषजनकत्वं व्यज्यते। श्रमस्य गौरीनिष्ठस्य। आशङ्कनया सम्भावनयेत्यर्थः। इदं च सर्वत्रान्वीयते। तया पुष्पाकर्षणे श्रमप्रसिक्तिरिति भावः। एतेन पुष्पाकर्षणे श्रमप्रयोजकत्वोक्त्या तस्याः सौकुमार्यातिशयः सूच्यते।

शयेन प्रियविषयकेणेति शेषः। अल्सां पूर्णां प्रियतमाम् बहुषु प्रियेषु पदार्थेषु (न तु प्रियासु) अतिशयेन प्रियेति प्रियतमा, ताम्। अङ्गे स्वदेहार्धभागे दधानः धारयन् हरः हरतीतिविग्रहवशाद्विष्टनव्यूहिनवारक इति साभिप्रायोक्तिः। अमाशङ्क्ष्या श्रमस्य खेदस्य प्रियाविषयकस्य आ ईषच्छङ्कया वितर्केण, प्रियेयं खिन्ना मामूदिति सम्भावनया, करणत्वेन सर्वत्रान्वेति। निम्नोन्नतायां निम्ना चेयमुन्नता चेति कर्मधारयः, उच्चावचायामित्यर्थः। भृवि भूमौ पुरतः अग्रतः, तौदादिकात् 'पुर् अग्रगमने' धातोर्वाहुलकादतसुच्, "स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः" इत्यमरः। आत्मीयं आत्मनोऽयमात्मीयः बृद्धाच्छः, तं निजं पुरुषार्धभागात्मकं

केचित्तुः ''आशङ्का ईषत्संशयः। तत्राप्येवङ्करणे श्रमिन्णये कि न कुर्याद्'' इत्याहः, तिच्चन्त्यम्; श्रमस्यावश्यभावित्वनिर्णयादेव प्रकृते उत्कर्षलाभात्, उभाभ्यामाकर्षणेऽिप प्रत्येकस्य कर्त्तृत्वसम्भवात्। प्रियाकरव्यावृत्त्यर्थमेवकारः। कि चेत्यधिकोक्तौ। मृगेति लोमशत्व-सूचनार्थम्। त्वक्पदेन निम्नोन्नतत्वसूचनम्। तेनोभयथाप्यास्तरणे गौर्या दुःस्पर्शत्वं सूचितम्। तल्पपदमास्तृतत्वसूचनार्थम्। विशव्देन यथासम्भवमुच्चावचत्वाभावसूचनम्। एकदेशावच्छेदेनापि प्रियाङ्ग-सम्बन्धो यथा तल्पे न स्यात्तथा स्विपतीतिभावः। निद्रापदं तादृशस्निवेशपरं तेन देवानां निद्राविरहेऽिप न क्षतिः। यद्वा, इच्छया तत्सम्भवो बोध्यः। एतेन भूमिस्पर्शो व्याख्यातः। महाभारतादाविन्द्रादीनां तथा दर्शनात्।

''देवानां यानि लिङ्गानि स्थविरेभ्यः श्रुतानि मे। तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न लक्षये॥''

इति तत्र दमयन्त्युक्तः। एतेन स्वप्नेऽपि परावृत्त्यभावव्यञ्जनम्। अन्तःपदं बाह्याभिनयमात्रवारणार्थम्। अलसां पूर्णामितियावत्। एतेन गौर्या हरविषयकानुरागवर्णनम्। अलस इति प्रथमान्तपाठपक्षे तु हरस्यैव विशेषणं हेतुगर्भम्। नचोक्तानुरागालाभः; अर्थात्तल्लाभ-सम्भवादनुपयोगाच्च। वस्तुतो ह्युभयनिरूपितत्वं रतेरपेक्षणीयम्। न तूभयनिरूपितत्वेनैव रतिर्वर्णनीयेति नियमः। सकलसम्प्रदायविरोधात्। अतएव पुरुषनिष्ठरतेरालम्बनत्वेन प्रथमं नायिकानिरूपणमप्यग्रे सङ्गच्छते। अन्यथा "पाणिग्रहे पुलिकतं वपुरैशं भूतिभूषितं जयित"

दक्षिणिमत्यर्थः। चरणं पादं दधाति निक्षिपति, तरोः वृक्षात् स्वीयनैव स्वस्यायं स्वीयः तेन पुंभागप्रयुक्तेनैवेत्यर्थः, करेण हस्तेन पुष्णं कुसुमं कर्षति चयनयोग्यां दशामानयित नत्वविचनोति, कर्षणे श्रमाशङ्का न तु चयने। किं च मृगत्वचा एणाजिनेन विरिचते निर्मिते तल्पे शय्यायां "तल्पं शय्याट्टदारेपु" इत्यमरः।

१. व्यङ्ग्यार्थकौमुदीकाराः।

### विद्वजन्नंमनोभृङ्गरसन्यासङ्गहेतवे । एषा प्रकाश्यते श्रीमद्भानुना रसमञ्जरी ॥२॥

इत्यादेरप्याभासत्वापत्तेः। अत्र किविनिष्ठः परमेश्वरिविषयको रितभावः प्रधानम्। "रितर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः। भावः" इतिकाव्यप्रकाशोक्तेः। ईश्वरिनिष्ठस्तु श्रृङ्गारस्तदङ्गम्। तथा च रसवदलङ्कारः। तथाचास्माकमलङ्कारकौस्तुभे——"रसभाव-तदाभासेऽङ्गे रसवत्प्रेय ऊर्जस्वीति"। हरपदेन विघ्निनवर्तकत्व-सूचनम्। न च हरस्य प्रियान्तराभावात् तमप्प्रत्ययानुपपत्तिः; प्रकृत्यर्थतावच्छेदकाविच्छन्नप्रतियोगिताकोत्कर्षस्य तमवर्थतया स्वान्यविषयकरितत्वाविच्छन्नप्रक्षयाऽतिशयस्याऽन्यदीयरितमादायैव प्रतीतिसम्भवात्, उत्कर्षस्य रतावन्वयात्। 'यदीयरतावृत्कर्षान्वय-स्तदीयरत्यपेक्षयैवोत्कर्षः प्रतीयते' इतिनियमाभावात्। पण्डिततम इत्यादौ तथैव व्युत्पत्तेः। "मोभूमिस्त्रिगुरुःश्रियं दिशति" इति भामहः। "सूर्याद्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्द्लिविन्नीडितम्" इति वृत्तरत्नाकरः।१। कर्तव्यमाह—विद्वज्जनेति। कुलेति पाठान्तरम्। मन एव भृङ्गः, सूक्ष्मतमार्थग्राहकत्वात्। व्यासङ्गो रसावगाहनप्रयुवत-

निजैः स्वीयैः दक्षिणैरेवेत्यर्थः, भागैरवयवैः निद्राति शेते। तस्या मृदुतरेष्व-वयवेषु कथमपि श्रमाशङ्का माभूदिति हरस्य प्रेमातिशयत्वं द्योत्यते।

"अत्र प्रियतमासाधारणस्य हेतोश्चरणत्रयपदार्थत्वेन काव्यलिङ्गमलङ्कारः" इति अनन्तभट्टाः, वस्तुतस्तु कविनिष्ठस्य परमेश्वरविषयकरितभावस्यात्र प्रधानतया हरनिष्ठस्य च श्रृङ्गारस्य तदङ्गतया रसवदेवाऽत्रालङ्कारः, शार्द्लिविक्रीडितं च वृत्तम्॥१॥

ग्रन्थनिर्माणे प्रवृत्ति प्रतिजानीते—विद्विदिति । विद्वज्जनस्य विपश्चि-द्वर्गस्य मनः चित्तमेव भृङ्गः मधुलिट् तस्य यो रसन्यासङ्गः रसस्य (मधोः

१. ० कुलमनो० पा०।

### तत्र रसेषु श्रङ्कारस्याभ्यहितत्वेन तदालम्बनविभाव-त्वेन नायिका तावित्ररूपते।

विषयान्तरव्यावृत्तिः। स एव हेतुः कार्यं तदर्थमिति यावत्। "निमित्त-कारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्" इति वार्तिकाच्चतुर्थी। श्रीः प्रतिभाविशेषः। रसस्य मञ्जरीव। सा हि मधुनो जिनका भवति। अत्र प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः। उदाहरणानां रसजनकत्वाद्वा। भानुनेति स्वनामकीर्तनम्, भीम इतिवदेकदेशप्रयोगः। तथाच भाष्यम्- "विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोपः" इति। "रूपकस्य कवेरास्यां गोत्राद्यपि च कीर्तयेत्" इति भरतः। रूपकपदं चोपलक्षणम्, कीर्तिद्वारा ग्रन्थस्य स्वर्गादिहेतुत्वात्; तस्याश्च तद्विशेष्यकगुणवत्त्वप्रकारक- ज्ञानरूपत्वात् सामान्यधर्मप्रकारकतद्विशेष्यकज्ञानसम्भवेऽपि विशेष-प्रकारकस्याभ्यहितत्वात्।।२।।

'तत्र रसमञ्जर्याम्' इति केचित्। वस्तुतस्तेष रसेषु। रसमज्जरीपदे रसपदजन्यबोधप्रकारीभूतं यद्रसत्वं तदविच्छिन्नानां रसानां मध्ये, इत्यर्थः।

"शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः। उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृङ्गार उच्यते॥"

श्रृङ्गारादेश्च) प्राप्तिः स एव हेतुः कारणं तस्मै। श्रीमता शोभासम्पन्नेन प्रतिभासम्पन्नेन च भानुना रिवणा किवना च एषा रसानां मञ्जरीव मञ्जरी प्रकाश्यते स्फुटी कियते।

यथा रविणा विकाश्यमाना मञ्जरी मृङ्गस्य रसास्वादाय भवति तथैवेय-मपि भानुकविना प्रकाशं नीयमाना विद्वन्मनांसि श्रृङ्गाराद्यास्वादप्रवणानि करोतीति भावः। इलेषानुप्राणितकाव्यलिङ्गोऽत्रालङ्कारः। अनुष्टुब् वृत्तम्।

यद्यपि 'मृजुत्वमृच्छति' इति विग्रहे 'अच इः' इत्यौणादिक इ प्रत्यये शक-न्ध्वादित्वात् सिद्धे मञ्जरिरिति ह्रस्वेकारान्तः पाठः साधु "वल्लरिर्मञ्जरिः स्त्रियौ" इत्यमरः, ङीषि कृते दीर्घान्तोऽपीति मुकुटः॥२॥

वर्ण्यविषयं प्रारभते—-तत्रेति। तत्र पूर्वोक्तरसमञ्जरीपदे रसेषु शृङ्गा-रादिषु (ग्रन्थकर्त्रा स्वीयरसतरिङ्गण्यां पूर्वं प्रतिपादितेषु) शृङ्गारस्य तन्नाम- तस्याभ्यहितत्वं च रसानां न्यूनाधिकत्वांशे विवादेऽपि शृङ्गारस्य सर्ववादिसम्प्रतिपन्नत्वात् ।

"शृङ्गारहास्यकरुणा द्भुतवीररौद्रवीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः। आम्नासिषुर्दशरसान् सुधियो वयं तु शृङ्गारमेव रसनाद्रसमानमामः॥" इति भोजराजोक्तेः। अत एव भरतेनापि प्रथमं शृङ्गार एवोहिष्टः। अत एव च रसतरिङ्गण्यां ग्रन्थकृतैवोक्तं "तेन सकलाकाङक्षाविषयत्वेन

मुख्यतया प्रथमं श्रुङ्गारोपन्यासः'' इति।

यत्तु "पुरुषोत्तमाश्रयत्वादिति हेतुः। एवं च तच्छव्देन विशिष्ट-परामर्शात् पुरुषोत्तमाश्रयश्रुङ्गारालम्बनिवभावत्वेन नायिकायाः प्रथमं निरूपणम्", इति। तिच्चन्त्यम्; पुरुषाश्रयत्वस्याभ्यहितत्वं प्रत्यहे-तुत्वात्, "आदौ वाच्यः स्त्रिया रागः" इत्यादिशास्त्रविरुद्धत्वाच्च। अग्रे नायकिनरूपणस्यासङ्गतत्वप्रसङ्गाच्च। तस्य पुरुषसमवेतरितं प्रत्यनालम्बनत्वात्। आलम्बनत्वं विषयतासम्बन्धाविच्छन्नरितिष्ठ-कार्यताप्रतियोगिकतादात्म्यसम्बन्धाविच्छन्नकारणताशालित्वम्। एतद्धि-शिष्टं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं च कमान्नायिकाया नायकस्य लक्षणम्। तथा चालम्बनिवभावत्वेन द्वयोनिरूपणे कर्तव्ये, इति शेषः। तावदादौ नायिका निरूप्यते लक्षणादिभिः प्रतिपाद्यते, तस्या भेदवाहुल्येन व्युत्पन्नानां प्रथमं तत्रैव जिज्ञासोदयात्। सूत्रकृता भरतमुनिनापि

कस्य रसस्य, शृणाति चरमदशाप्रापणेन हिनस्ति कामुकान् इति शृङ्गं मन्मथोद्-भेदः, 'शृ हिंसायां' 'शृणाते र्ह्मस्वश्च' इत्यौणादिका गुन्नुड्ह्नस्वाः, शृङ्गमृच्छिति प्राप्नोतीति 'कर्मण्यण्' 'अचोञ्णिति' वृद्धिः । शृङ्गम् आसमन्तात् राति ददातीति वा । अभ्यहितत्वेन प्रधानतया तदालम्बनिभावत्वेन तस्मिन् शृङ्गारे यदा-लम्ब्य रसो विभाव्यते स आलम्बनिभावः, तस्य भावः तेन, नायिका ताविन-रूप्यते अस्माभिरिति शेषः । उभयोरेवान्योन्यं प्रत्यालम्बनत्वात्, साहित्यदर्पणादौ च पूर्व नायकस्यैव निरूपणदर्शनाद् ग्रन्थकृदिच्छाया एवात्र प्रथमं नायिकानिरूपणे बलीयस्त्वम् ।

१. व्य० कौ०।

सा च त्रिविधा--स्वीया, परकीया, सामान्या चेति। तत्र स्वामिन्येवानुरक्ता स्वीया । न च परगामिन्यामित-व्याप्तिः, अत्र पतिव्रताया एव लक्ष्यत्वात्, तस्यारच परगामि-तया परकीयात्वमपि समायाति।।

प्रथमं नायिकाभेदानामेवोक्तत्वादितिभावः। तथा च नायिकाभेदानां विप्रतिपत्तिविषयत्वादादौ व्युत्पादनमिति तात्पर्यम्। उपमानादे-स्त्वनुमानापेक्षयैवाधिक्यस्यान्तर्भावस्य वा निरूप्यत्वात्प्रथममनुमान-निरूपणमिति वैषम्यम्। "पूर्वं रक्ता भवेन्नारी पुमान् पश्चात्तदिङ्गितैः" इतिरागकमवर्णनस्य प्रसिद्धत्वात् तत्समवायिनोरपि निरूपणक्रम इत्यन्ये। एवं च क्वचित्पूर्वं नायकनिरूपणेऽपि न क्षतिः। जिज्ञासाया अनियततया कस्यचिल्लघावेव प्रथमं तदुत्पत्तेः। एतेन प्रतापरु-द्रीयसाहित्यदर्पणादौ प्रथमं नायकनिरूपणं व्याख्यातम्। नायिकेत्येक-वचनं तु नायिका त्रिविधेति विभागे विशेष्यस्य तथैव निदेशानुरोधात् पृथिवी द्विविधेत्यादौ तथैव क्लृप्तत्वात्। विभाजकोपाधेविशेष्यता-वच्छेदकसामानाधिकरण्यस्य तावतैव निर्वाहात्।

त्रिविधा उपाधित्रयाविच्छन्ना। तत्र तासां मध्ये। स्वामिन्येवेति। स्वामी विवाहजन्यसंस्कारविशेषवान्। विषयत्वं सप्तम्यर्थः। अनु-

तस्याः प्रकारान् दर्शयति --सा चेति। सा नायिका। प्रथमं त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति । स्वीया परकीया सामान्या चेति । तत्र स्वीयां निर्दिशति-स्वामिन्येवेति । स्वामिनि परिणीते मर्तरि एव अनुरक्ता रितविषयकानुरागवती स्वीया । यदि स्वभर्तर्यनुरागवत्यपि परस्मिन्नप्यनुरक्ता स्यात्तदाः स्वीयात्वं भवेन्न-वेत्याशङ्कते--न चेति। न च परिणीतायां स्वपतिविषयकानुरागवत्यामपि परगामिन्यां परानुरागवत्याम्, अतिन्याप्तिः व्यापनं-लक्षणस्य लक्ष्यमात्रसत्त्वं-व्याप्तिः, सा अतिरिच्यते लक्ष्यातिरिक्तेऽपि व्याप्यते । समाधत्ते—अत्रेति । अत्र स्वीयाविषये पतिवताया पतिर्वतं यस्या एवं मूताया एव लक्ष्यत्वात्। तर्हि का गतिरुभयानु रागवत्या इत्यत्राह—तस्याइचेति । तस्यारुचोभयानु रागवत्याः पर-**गामितया** परानुरागवत्त्वेन **परकीयात्वमपि**।अपि रत्रावघारणे, परकीयात्वमेवेत्यर्थः। समायाति प्राप्नोति।

रागस्य सिवषयकत्वात्। एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थः। अन्यत्वं स्वामिप्रतियोगिकं, योगश्च विषयित्वम्। समिभव्याहाराद्भासते। अनुरागाभावश्च समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको ग्राह्यः। तेन सम्बन्धान्तरमादाय नाव्याप्तिः, समवायित्वरूपमाश्रयत्वं क्त-प्रत्ययार्थः, तेन भर्तरि नातिव्याप्तिः। तथा च पतिभिन्नविषयकानु-रागाभाववत्त्वे सित पतिविषयकानुरागवत्त्वं वाक्यार्थः। पृथिव्यामेव गन्ध इत्यादौ पृथिव्यन्यसमवेतत्वाभावपृथिवीसमवेतत्वयोर्गन्धे बोधात्। लक्षणं तु सत्यन्तविशिष्टमनुरागवत्त्वमेव। अन्यविषयकानुरागस्य सत्यन्तेनैव व्यावृत्तौ पतिविषयकतिविशेषणस्य वैयर्थ्यात्। स्यादेतत्; पतिभिन्नमात्राद्यनुरागवत्यां मुग्धादावसम्भवः।

यत्तु ''अनुरागपदं रितपरम्'' इति, तन्न, मात्राद्यनुरागस्यापि रितरूपतया दोषानुद्धारात्। तथा च सत्यन्तमपहाय पितविषयका-

नुरागवत्त्वमेव लक्षणं वाच्यम्।

अतः पति-तिद्भन्नोभयानुरक्तायां व्यभिचार इत्याशङ्कते—
न चेति। समाधत्ते—अन्नेति। पितन्नतायाः पितमान्निविषयकानुरागवत्या
एव। अत्र प्रकृतलक्षणे। तथा च सत्यन्तमावश्यकमेवेति नोक्तव्यभिचार
इतिभावः। परगामितया परानुरागिचह्नवत्त्वेन। परगामित्वं
परानुरागवत्त्वमप्यायाति। तथा च विशेष्यसत्त्वेऽप्यनुरागाभावरूपविशेषणाभावान्न दोष इत्यर्थः। तर्द्यक्ताव्याप्तेः कुतः परिहार
इतिचेत्, उच्यतेः विषयताविशेषरूपसम्बन्धाविच्छन्नाया रतेरेवानानुरागपदार्थत्वात्। न च तत्र मानाभावः, आभासत्वप्रयोजकतया
तस्यावश्यं स्वीकार्यत्वात्। तथाहि गोपीनां भगवद्विषयकरतेराभासत्वं,
द्वौपद्यादीनां च तस्या अनाभासत्वं सर्वसिद्धम्। भक्तेश्च रतिरूपत्वं
सर्वप्रामाणिकसम्प्रतिपन्नम्। रसान्तरत्वस्य भरतम् निवचनिवरुद्धत्वात्।
तत्र गोपीनिष्ठरतेराभासत्वे तद्विषयकत्वस्य प्रयोजकत्वे द्वौपद्यादिनिष्ठाया अप्याभासत्वापत्तिः। अतो विषयत्विवशेषः श्रङ्गारत्वप्रयोजकत्वयाऽवश्यमाश्रयितव्य इतिदिक्।

अस्यारचेष्टाः-भतुः शुश्रूषा, शीलसंरक्षणम्, आर्जवम्, क्षमा चेति यथा--

गतागतकुतूहलं नयनयोरपाङ्गावधि स्मितं कुलनतभ्रवामधर एव विश्राम्यति। वचः प्रियतमश्रुतेरितिथिरेव कोऽयं क्रमः कदाचिदपि चेत्तदा मनसिकेवलं मज्जित।।३।।

केचित्त्रं "सत्यन्तव्यावर्त्यमाह—नचेति। अतिव्याप्तिपदमव्याप्ति-परम् । तस्यालक्ष्यत्वं निषेधति—अत्रेति । तथा च तद्वारणात्सत्यन्ति-मावश्यकमित्यर्थः । उभयानु रक्तायाः कुत्रान्तर्भाव इत्यत आह— तस्याश्चेति । चस्त्वर्थे । अपिरेवार्थे । परकीयात्वमेव । अतस्तस्या अलक्ष्यत्वात्सत्यन्तं युक्तमेवेत्यर्थः"इत्याहुः । अन्ये तु—"तस्यालक्ष्यत्व-माशङक्याह—न चेति, सत्यन्तोपादाने इति शेषः । उत्तरमाह— नचेति । तस्याश्चेति पूर्ववद्" इत्याहुः ।।

परकीययोरनुरागतदभावयोः परप्रत्यक्षत्विवरहेण लक्षणज्ञानार्थं तदनुमापकहेतुज्ञानार्थमाह——अस्याश्चेष्टेति । शीलं सदृत्तहेतुः स्वभाव-विशेषः। "शुचौतु चरिते शीलम्" इति तुकार्ये कारणोपचारात्।

"वदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥"

इति मनुना आचारशीलयोः पृथगुपादानात्, इति हेमाद्रिः। तस्य रक्षणं तदपगमहेतुकुलटादिसंसर्गपरिहारः। तथा च स्वीयाधिकारे रतिरहस्यम् —

कथं तज्ज्ञानं स्यादित्याह—अस्याइचेष्टेत्यादि । अस्याः स्वीयायाः चेष्टाः कार्यव्यापारादयः—भर्तुः पत्युः जुश्रूषा सेवनं, ज्ञीलस्य सद्वृत्तहेतुकस्य 'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते'' इति विश्वः । संरक्षणं अनन्यथाकरणम्, आर्जवम् ऋजुभावः, अकौटिल्यमितियावत्, क्षमा क्षान्तिश्चेति ।

१. व्य० कौ०।

''सक्नुदिष कुलटाभियोंगिनीभिक्षुकीभि – र्न कपटघटिताभिस्संसृजेन्मेलिकाभिः'' इति ।

शङ्खस्मृतावप्युक्तम्--

"न गणिकाधूर्ताभिसारिणीप्रविज्ञाप्रेक्षणिकामायामूल-कुहककारिकादुःशीलादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्, संसर्गेण हि चारित्रं दुष्यिति" इति । "शीलस्य सद्धृत्तस्य संरक्षणमनन्यथाकरणम्" इति केचित् । तथा च स्वीया इतराभ्यो भिद्यते पितभिन्नविषयकानु-रागाभाववत्त्वे सत्यनुरागवत्त्वात्, या नैवं सा नैवं, यथा परकीयादि-रितीतरभेदानुमानम् । लक्षणस्य केवलव्यितरेकिहेतुत्वादिति स्पष्टं शास्त्रे।।

गतेति । भावे क्त प्रत्ययः । कुतूहलपदेन कादाचित्कत्वसूचनम् । "अपाङ्गो नेत्रयोरन्तः" इत्यमरः । एकत्वेन व्यासङ्गान्तरोत्पत्ति-भीतिद्वाराभर्तृ शुश्रूषाभिव्यञ्जनमित्याहुः । अविधपदं गतापेक्षयो-त्तराविधमागतापेक्षया च पूर्वाविधं समर्पयति । अनेन कटाक्षवर्णनम् । तथा च शार्ङ्गदेवः—

> यद्गतागतविश्रान्तिवैचित्र्येण निवर्तनम्। तारकायाः कलाभिज्ञास्तत्कटाक्षं प्रचक्षते।। इति।

नन्वनेन कथं सतीत्वप्रतीतिरितिचेन्न, विषयान्तरिवषयक-विलक्षणदर्शनव्यतिरेकव्यञ्जनद्वारा तदुपपत्तेः । "अपाङ्गोऽनङ्गः नायकमनोविकारपर्यन्तिमित्यप्यन्ये ।" "ऊर्मिमत्कुञ्चितं नतम्" इत्यमरः । नते वक्रे भ्रुवौ यासां ता नतभ्रुवः । कुलसम्बन्धेन पातिव्रत्यं लक्ष्यते । तत्सम्बन्धित्वमात्रस्य साधारण्यात् । कुले स्वजने नतभ्रुवो नमद्दृष्टयः किंपुनरन्यत्रेत्यिप वदन्ति ।

ईषद्विकसितैर्गण्डैः कटाक्षैः सौष्टवान्वितैः। अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्।।

उदाहरति—गतेति। कुलनतभ्रवां नते नम्रे भ्रुवौ यासां ताः नतभ्रवः, कुलस्य सदन्वयस्य याः नतभ्रुवः तासां कुलाङ्गनानामिति यावत्,। यदि कदाचित् नेत्रयोः गतागतकुतूहलं गतं प्रेरणं च आगतमाकुञ्चनं च गतागते, तयोः कुतूहलं कौतुकं स्वीयापि त्रिविधा — मुग्धा, मध्या, प्रगत्भा च। तत्राङ्करितयौवना मुग्धा। सा चाज्ञातयौवना ज्ञातयौवना

इति भरतः । अधरेऽधःस्थित ओष्ठे न तूपरितने, दशनप्रकाशप्रसङ्गात् । "एवकारेण कपोलादिव्यावृत्तिः" इति केचित् । विश्राम्यतीत्यनेन विश्रमस्य श्रमोत्तरकालीन्त्विनयमात्तर्त्यन्तं कथंचित्स्मतवशात् परिस्पन्द इति व्यज्यते । अनेनालक्षितदन्तत्वेन शीलसंरक्षणं
सूचितम् । "न हसेदपावृतम्" इति शङ्कोक्तेः । प्रियतमेति । व्याख्यातम् । तस्य श्रुतेः श्रवणेन्द्रियस्य अतिथिरेव कदाचिदेव श्रवणात् ।
अनेन कलहादिनिषेधः । "वचो वक्तुं योग्यमिति न शब्दार्थः, एकवचनेन
द्वितीयश्रुतिविषयत्वनिषेधात् सुतरां पुरुषान्तरश्रुतिविषयत्वनिषेधः"
इति केचित् । एतेन तत्कार्यव्यावृत्तिः । चेत्पदमभ्युपगम्यवादपरम् ।
कोपक्रम एव वस्तुतो न भवति, यदि तु कदाचिद् भवति तदा केवलं
मनसि चित्त एव मज्जिब । तत्कार्यानुदयेन परेषां तत्कोपज्ञानानुदयात्
मज्जनेन मनसो रसपूर्णत्वं व्यङ्गचम् । तथा च सम्भोगानुकूल एव
कोपोऽभ्युदेति न तु तत्प्रतिकूल इति सूच्यते । "केवलं कृत्स्नम्"इति
केचित् ॥३॥

तां विभजते—स्वीयापीति । अङ्करितेति । तारकादेराकृति-गणत्वादितच् । अङकुरस्य वृक्षादिधर्मत्वात् प्रत्यग्रत्वे लक्षणा,शोभाति-

भवेच्चेत् तद् अपाङ्गाविष्य अपाङ्गी नेत्रप्रान्तौ एव अविष्यः सीमा यस्य तदेव भवतीति शेषः। "अपाङ्गी नेत्रयोरन्तौ" इत्यमरः। अप + अगि गतौ + अच्। तासामेव कदाचित् स्मितं मन्दहास्यं भवेच्चेत् तत् अघरे निम्नोष्ठ एव विश्राम्यित समाप्यते न ततो बहिरायातीत्यर्थः। तासां कदाचिदुक्तं वचः वाक्यं प्रियतमश्रुतेः नायककर्णयोरेव अतिथिरागन्तुकः। "आगन्तुरितिथिनी" इत्यमरः। भवित, न ततोऽन्यः किचदिष तच्छृणोतीति यावत्। कोपक्रमः कोपस्यामर्षस्य क्रम आरम्भः स्याच्चेत् तत् केवलं मनिस चित्ते एव मज्जिति निमग्नो भवतीतिभावः। अत्र स्वभावोक्तिरलङ्कारः। तल्लक्षणं तु "स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्विक्रयारूप-वर्णनम्" इति। पृथ्वीवृत्तम्।।३।।

च। सैव च क्रमशो लज्जाभयपराधीनरतिर्नवोढा। सैव च क्रमशः सप्रश्रया विश्रब्धनवोढा। अस्याश्चेष्टा ह्रिया मनोहरा, कोपे मार्दवं, नवभूषणे समीहा।

शयो व्यङ्गचः। स्वीयात्वे सतीति विशेषणं तु द्रष्टव्यम्। उभयत्रावि-ज्ञातत्वं यत्कि व्चित्रिष्ठज्ञानिवषयत्वम्। न तु ज्ञानस्य धर्मिविशेष-निष्ठत्विनयमः, तद्विवक्षायां प्रयोजनाभावात्। अज्ञातं ज्ञानाविषयो यौवनं यस्या इति बहुवीहिः। एवमुत्तरत्रापि। एतेन प्रथमयौवनं लक्ष्यते, तथा च भरतः—

पीनोरुगण्डजघनस्तनाधरं कर्कशं रतिमनोज्ञम् । सुरतं प्रति सोत्साहं प्रथमं तद्यौवनं विद्यात् ।। पीनपदं किञ्चिदुपचयपरम् ।

गात्रं पूर्णावयवं पीनौ च पयोधरौ नतं मध्यम् । कामस्य सारभूतं यौवनमेतद्द्वितीयं तु।।

इत्यग्रिमग्रन्थानुरोधात् । केवलकौमारावस्थायां रत्यालम्बनत्वे प्रमाणाभावात्, यौवनिविशिष्टस्त्रीत्वस्यैव स्वरूपयोग्यतावच्छेद-कत्वात् । ततश्च प्रथमयौवनमेव पूर्वापरावस्थाभ्यामज्ञाततया ज्ञाततया च विवक्षितत्वाद् भेदद्वयमुक्तमितिरहस्यम् ।

सैव उभयविधापि । क्रमशः कालभेदेन । लज्जाभये भावविशेषौ तत्पराधीना तदायत्ता रितर्यस्याः । रितपदं तज्जन्यव्यापारपरम् । रतेस्ताभ्यामप्रतिरोधात् । सप्रश्रया प्रणयाधिक्यवती । तथा च

स्वीयाविभागमाह—स्वीयाऽपीति । स्वीया पूर्वोक्तलक्षणा अपि त्रिविधा त्रिप्रकारा भवतीति शेषः । प्रकारानाह—मुखा मध्या प्रगत्भा चेति । मुखा लक्षयति—तत्रेति । तत्र तासु त्रिविधास्वित्यर्थः । अङ्कुरितयौवना अङ्कुरा प्ररोहाः सञ्जाता अस्येत्यङ्कुरितं तारकादित्वादितच् । एवंभूतं यूनो भावः यौवनम् तारुण्यं यस्याः सा । अङ्कुरादेवृंक्षधर्मत्वेऽपि प्रत्यग्रतायां लाक्षणिकः प्रयोगः । मुखा तदाख्या नायिकेति भावः । तामेव विभजते-सा चेति । सा मुखा च अज्ञातयौवना न ज्ञातमवगतं यौवनं यस्याः एवं भूता, ज्ञातयौवना ज्ञातमवगतं यौवनं यथा सा । सैव द्विविधा मुख्यैव क्रमशः कालादिक्रमेण लज्जा त्रपा

लज्जाभयरतीनां समप्राधान्ये नवोढा। उभयापेक्षया रितप्राधान्ये तु विश्रव्धनवोढा। अतो भेदान्तरं नाशङ्क्यमिति भावः। ह्रिया मनोहरा आश्लेषादावप्रवृत्ताविष रितमत्त्वज्ञानेन स्विवषयकानुरागाभाववत्त्वा-ननुमानादित्यर्थः। केचित्तु "क्रियाह्रियेति" पठित्वा क्रियाविषय-कलज्जयेति व्याचल्युः। यत्तु कामशास्त्रम्—

वाला स्यात्योडशाब्दा तदुपरि तरुणी त्रिशतं यावदूर्ध्वम्। प्रौढा स्यात्पञ्चपञ्चाशदवधि च ततो वृद्धतामेति नारी।। इति, तत्तत्र परिभाषामात्रम्।

वाला नूतनसङ्गमे रितकरी सान्द्रान्धकारे भवे-दालोके सुखमातनोति तरुणी प्रौढा तिमस्रे गते॥ इत्यादावुपयोगात्। एतेन—

वालेति गीयते नारी यावद्वर्षाणि षोडश । ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वात्रिशद्वत्सराविध ।। तदूर्ध्वमधिरूढा स्यात् पञ्चाशद्वत्सराविध । अधिरूढा प्रौढेत्यर्थः।

वृद्धा तत्परतो ज्ञेया सुरतोत्सवर्वाजता।।

निदाघशरदोर्बाला हिता विषयिणो मता।

तरुणी शीतसमये प्रौढा वर्षावसन्तयोः।।

नित्यं वाला सेव्यमाना नित्यं वर्धयते बलम्।

तरुणी हासयेच्छिन्तिं प्रौढोद्भावयते जराम्।।

इति वैद्यकमि व्याख्यातम्। न त्वत्र तत्संवाद इति बोध्यम्।

अत्रायं निष्कर्षः—लज्जापेक्षापकर्षवद्रतिकत्वं मुग्धात्वम्। अप-

रतेरपरिचयादघाष्टर्चमितियावत्। च भयं भीतिश्चेति ताभ्यां पराधीना तदाय-त्तेत्यर्थः, रितः सम्भोगो यस्याः सा। नवोढा नवं प्रत्यग्रं यथास्यात्तथा ऊढा रत्यादि-व्यापारं भर्ता प्रापिता। सैव इयं नवोढैव ऋमशः शनैः शनैः सप्रश्रया प्रश्रयेण प्रणयेन "प्रश्रयप्रणयौ समौ" इत्यमरः। सहिता। प्रणयाधिक्यवतीत्यर्थः। विश्रद्धनवोढा विश्रद्धा विश्वतासमुपगता चासौ नवोढा चेति। पूर्वं लज्जाभयाधीनरितर्नवोढा शनैः शनैः किञ्चिद्वश्वस्ता सती विश्रद्धनवोढितभावः। म्ग्धा यथा --

आज्ञप्तं किल कामदेवधरणीपाले न काले शुभे वस्तुं वास्तुविधिं विधास्यति तनौ तारुण्यमेणीदृशः। दृष्ट्या खञ्जनचातुरीमुखरुचा सौधाकरी माधुरी वाचा कि च सुधासमुद्रलहरीलावण्यमामन्त्र्यते।।४।।

कर्षश्च द्वेधा-स्वरूपेण तत्प्रतिरुद्धव्यापारकत्वेन च, द्वितीयमपि द्वेधा-व्यापारे यावत्त्वयिकिञ्चित्त्वयोविवक्षाभेदात्। तत्राद्या ज्ञातयौवना, द्वितीया नवोढा, तृतीया विश्वव्धनवोढेति विभागः। सैवेत्यत्र तच्छ-ब्दोऽपि ज्ञातयौवनामात्रपरामर्शकः। तत्र रतेः स्वरूपेणाधिक्येऽपि तद्वचापारस्यैव वल्लभदर्शनादेर्लज्जया प्रतिबन्धात्। विश्वव्धनवो-ढायास्तु दर्शनादिसत्त्वेऽप्याश्लेषादेरेव तथात्वात्, न चैवं मध्यमाया अप्यत्रैवान्तर्भावप्रसङ्गः, तत्र निष्कर्षस्य वक्ष्यमाणत्वात्। केषाञ्चि-त्तिवष्टापत्तेः। तथा च विद्यानाथः—

> "उदयद्यौवना मुग्धा लज्जापिहितमन्मथा। लज्जामन्मथमध्यस्था मध्यमोदितयौवना।। स्मरमन्दीकृतव्रीडा प्रौढा सम्पूर्णयौवना।। इति दिक्।

आज्ञप्तिमिति। अनेनानुल्लङ्घनीयत्वसूचनम्। यद्विषयाननुष्ठाने नियोज्यस्य भयं तस्या वक्तुरिच्छाया आज्ञापदार्थत्वात्। एतेन "धरणीपालपदमनुल्लङ्घनीयाज्ञत्वव्यञ्जकम्" इतिव्याख्यानमपास्तम्। "इदं तारुण्यविशेषण" म् इति केचित्। तत्र कर्मणि क्तप्रत्ययः। यद्वा कामेनेत्थमाज्ञप्तिमत्यन्वयः। तत्र भावे क्तप्रत्यय इति विशेषः। कामपदेन सर्वानुभवसिद्धत्वं सूच्यते, देवपदेन विजिगीषावत्त्वं, तेन

मुग्वायाः प्रतीतिप्रकारमाह—अस्या इति । अस्या मुग्वायाव्चेच्टा इङ्गितानीति यावत् । हिया लज्जया रितविषयकव्यापारे मनो हरतीति मनोहरा । कोपे अमर्षे नायकस्थ इति शेषः, मार्दवं मृदुभावः । नविभूषणे नूतनालङ्करणे समीहा जिघृक्षेतियावत् ।

च पूर्वकालीनविजिगीषान्तराणां फलोपहितत्व व्यज्यते। इच्छाविषय-सिद्धौ तज्जातीयविषयकेच्छान्तराणां स्वारिसकोत्पत्तरनुभवसिद्धत्वात्। तेन च ब्रह्मोन्द्रादिभिरप्यनुल्लङ्घनीयत्वसूचनम्।

यत्तु ''देवपदस्योपसर्जनत्वेन पूर्वनिपातः प्राप्तस्तथापि विजिन्गीपायाः प्राधान्यविवक्षणान्न'' इति'। तिन्निन्त्यम्। सामान्यविशेष-योविशेषस्यैव विशेषणत्विमिति शिशपावृक्ष इत्यादौ महाभाष्यादौ प्रसिद्धत्वात्। अत एव ''शब्दशास्त्रसहकारपादपात्'' इत्यादिप्रयोगाः सङ्गन्छन्ते। प्राधान्यं च कि वैविश्वकमभ्यहितत्वरूपम्, उत विशेष्यत्वरूपम् ? नाद्यः, तस्य द्वन्द्वमात्रविषयत्वात्। नान्त्यः, विशेषणसमासे गुणवचनशब्दभिन्नशब्दस्थले विवक्षानियमस्य महाभाष्यादिग्रन्थ-सिद्धत्वादसाधृत्वापत्तेः। अन्यथोत्पलनीलादिशब्दानामपि साधृत्वप्रसङ्गात्। निरूपितं चेदं सिद्धान्तसुधानिधावस्माभिः।

एवं धरणीपालपदस्य पूर्वनिपातशङ्कापि मन्दा। रूपकसमासस्थले उपमेयस्यैव पूर्वप्रयोगात्। मुखचन्द्र इत्यादिदर्शनात्। मयूरव्यंस-कादित्वात्तत्र समास इति वृत्तिवार्तिककारादयः। उपमितसमासेऽपि प्रथमानिर्दिष्टत्वेन पूर्वप्रयोगात्। अत एव तत्सन्देहे निर्णयार्थं प्रकारा-न्तरस्य काव्यप्रकाशादावादर इत्यास्तां तावत्। "राजत्वारोपोऽप्या-जादानस्यौचित्यव्यञ्जनार्थः। तृतीयया स्वयमुवितलाभाद्यौवनस्य कामान्तरङ्गत्वसूचनम्"इति केचित्। तन्न। राजप्रेरितपदातिप्रवर्तितेऽपि राज्ञा प्रेरित इति व्यवहारात्, स्वयमुवतेरशब्दार्थत्वात्। कालस्य शुभत्वं च स्वावच्छिन्नप्रवेशकर्तुर्जगद्विजयहेतुत्वम्।

अथ वयःसन्धिक्ष्पेण सामान्यतया मुग्धामुदाहरति—मुग्धा यथेति। आज्ञ-प्तिमिति। कामदेवधरणीपालैन कामदेवः मदन एव धरणीपालो नृपः तेन, एणीदृशः एण्याः दृशौ इव दृशौ यस्यास्तस्याः, मृगलोचनायाः, तनौ वपुषि वस्तुं वासं कर्तुम् आज्ञप्तिकल निश्चयेन निर्दिष्टम्। अतएव तारुण्यं तरुण्या भावः यौवनिमत्यर्थः। शुभे काले यथोचितःसमये वास्तुर्विधं वेश्मप्रक्रियां विधास्यति करिष्यति। अतः

१. २. व्य० की०

वस्तुमिति तुमुन्प्रयोगाद्वासस्योद्देश्यत्वलाभात्तच्छरीरावच्छिन्न-कामप्रवेशस्य पूर्वमसिद्धत्वव्यञ्जनम्। वास्तुपदमाश्रयपरम् "वस्तु वास्तुघटनेन भिदानाम्'' इत्यादिप्रयोगात्। विधिः संस्कारः। यद्वा वास्तुपदं स्वाश्रयाधारदेशपरम्। "वेश्मभूवस्तिुरस्त्रियाम्" इत्य-मरोक्तेः। भवति हि कामस्य वासयोग्यं नायिकाशरीरम्, तदवयवाश्च दृष्टिमुखादयः। दृष्टिपदस्य लोकप्रसिद्ध्या गोलकादिसमुदायपरत्वात्। अत एवाग्रे तेषामेव संस्कारं वक्ष्यति । युक्तञ्चैतत्, अवयवसंस्कारे-णैवावयविसंस्कारात्। वाचस्तु यद्यपि न शरीरावयवत्वं तथापि शरीरावयवावच्छिन्नप्रयत्नसाध्यत्वात्तदतिशयेन शरीरातिशयबु-द्वचुदयाच्चावयवत्वारोप इति बोध्यम्। ''वास्तुविधिं वास्तुदेवता-पूजनरूपम्"इति केचित्'। तन्न । दृष्ट्या खञ्जनेत्यादौ भुक्तवान्तत्व-प्रसङ्गात्। उक्तरीत्या तु तत्तदवयवयोग्यसंस्कारार्थत्वेनोपपत्तेः। विधास्यतीति भावित्वलाभादर्थात् साध्यत्वलाभे तत्कर्तव्यविषय-केच्छाव्यञ्जनादाज्ञालाभः। एवं च आज्ञानन्तरं संस्कारस्याविलम्बेन कर्तव्यत्वे संस्कार्यसंस्कारकसम्बन्धाभावे च संस्कारानुपपत्तौ तारुण्य-संयोगस्याचिरसिद्धत्वाक्षेपाद्यौवनस्याङ्कुरितत्वं व्यज्यते। एणीदृश इति पदेन वनरूपत्वप्रतिपत्तिद्वारा दुर्गभूमित्वं व्यज्यते। केचित्तुं ''स्वभावादेणीदृगियं तत्रापि यौवनमागतम् इति कीदृशलावण्य-विशेषशालिनी सेति चित्रीकरणार्थकिकलशब्दयोगे विधास्यतीति शेषे लृडपदाविति भूतकालार्थकलृट्प्रत्यये यौवनेन वास्तुविधिपूर्वकं तत्र

दृष्ट्या तन्व्या ईक्षणेन खञ्जनचातुरी खञ्जनस्य खञ्जरीटस्य चातुरी विदग्धता, आमन्त्र्यते इति सर्वत्रसम्बद्ध्यते । मुखरुचा वदनकान्त्या च सौधाधरी सुष्ठु शोभनी रसः धीयते यस्यां सा सुधा, तस्याः धरः धारकः सुधाधरश्चन्द्रः तस्येयं सौधाधरी ''तस्येदिमित्यण् टिड्ढाणज् ०इतिङीप्'' चान्द्रमसीत्यर्थः । माधुरी मधुरिमा । चातुरी-माधुरीत्युभयोरेव स्त्रियां भावार्थे गुणवचनत्वात् ष्यञ्, षिद्गौरादीतिङीष् हलस्त-दितेतिः यकारस्य यस्येतिचेत्यकारस्य लोपः । वक्तुं युक्ता वाक् तथा वाचा वाण्या

१. २. व्य० की०

वसितः कृतेति भवद्भिरिप तत्रागन्तव्यमित्याकार्यते' इति इलोकार्थमाहुः । तदशुद्धम् । लृट्प्रत्ययान्तिक्रयाजन्यविस्मय एव तत्र लृटो विधानात् । ''खञ्जरीटः कणाहीनः खञ्जले खस्तु खञ्जने'' इति हारावली ।

चतुरस्य भावश्चातुर्यम् । गुणवचनत्वात् ष्यञ् । षिद्गौरादि-भ्यश्चेति ङीप् । हलस्तद्धितस्येति यलोपः । एवं माधुरीतिव्याख्येयम् । लावण्यमित्यत्र ष्यञ्मात्रं बोध्यम् । न चैणीदृश इति दृष्टिरामणीय-कस्योक्तत्वात् खञ्जनचातुर्यामन्त्रणं गतार्थं, भिन्नोपमाननिरूपितो-पमाया अन्योपमया तदयोगात् । आद्येन दैर्ध्यस्यानेन च श्यामत्वस्य लाभात् । अत एव ।

> "कलयति च हिमांशोनिष्कलङ्कस्य लक्ष्मी-मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः।"

इत्यादिकं सङ्गच्छते। अन्ये तु ''समयविशेषसञ्चारित्वं सूक्ष्मविष-यदूरर्दाशत्वं खञ्जनस्य निधिमदेकदेशयोगशालित्ववद्गुण-विशेषवदेक-कान्तविषयप्रेमशालित्वं वानेन व्यज्यते" इत्याहुः। तथा च वराहः——

तस्मिन्निधिभवति मैथुनमेति यस्मिन्

यस्मिन् पुनर्वमित तस्य तलेऽस्ति काचः। अङ्गारमप्युपदिशन्ति पुरीषणेऽस्य

तत्कौतुकाय नयनाय खनेद्धरित्रीम् ॥ इति । यत्तु ''एणीदृक्पदं मृगीदृक्पदोपलक्ष्यकम्, मृग्यते गवेष्यते न त्वितस्ततः स्वयं सञ्चरतिः, तत्समनेत्रतया ह्रिया क्रियामनोहरःवं

व्यज्यते। वस्तुतं एतीति एणीति व्युत्पत्त्या यातायातवत्सम्बन्धिव-त्कीर्तनेन स्वतस्तदभावेन तदेव व्यज्यतं" इति। तिच्चन्त्यम्।

उभयत्रापि जातिमात्रप्रकारकबोधोत्पत्त्यावयवार्थानवगमात्।

मुखरुचा चन्द्रमाधुर्यामन्त्रणं सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन बोध्यम् । तेन मुखस्य चन्द्रसादृश्यं सिद्धम् । साक्षात्सम्बन्धेनामन्त्रणे तु मुखशोभाया एव चन्द्रसादृश्यसिद्धिप्रसङ्गात्, यत्र यद्धर्मसम्बन्धो वर्ण्यते तत्र तत्सादृश्यं सिद्ध्यतीत्यस्य निदर्शनायां प्रसिद्धत्वात् । सौधाधरीत्येकः पाठः। सौधाकरीत्यन्यः।

वाचेत्यल्पभाषित्वम् । समुद्रपदेन नायिकाया व्यङ्गचार्थप्रायाने-कोक्तिसामर्थ्यं द्योत्यते । लहरीपदेन व्यङ्गयार्थप्रायत्वरूपकौटिल्य-शालित्वं सूच्यते । अत्र निदर्शनालङ्कारः । अन्यधर्मस्यान्येन धारणा-नुपपत्त्या सादृश्ये पर्यवसानात् । तदुक्तमलङ्कारकौस्तुभे—

उपमापर्यवसन्नो यत्रार्थोऽन्योन्यमन्वयानर्हः। यच्च क्रियया कारणकार्यान्वयधीनिदर्शना सोक्ता।। यत्तु कैश्चिदुक्तम् -- ''अत्र निवासोत्सुककामाज्ञप्ततारुण्यचि-कीर्षितवास्तुविधानस्येतरवाक्यार्थहेतुत्वात्काव्यलिङ्गमलङ्कारः । स च प्रकृतनायिकादृगादिप्रशंसार्थः। तत्तुल्यगुणाप्रस्तुतखञ्जरीटादि चातुर्यादिप्रशंसनात्तुल्येन तदन्यतुल्याक्षेपरूपाप्रस्तुतप्रशंसाप्राणितः। ''अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्या सैव प्रस्तुताश्रया'' इति तल्लक्षणात्''। इति । तत्तुच्छम् । वास्तुदेवतापूजाविधानस्य तत्र व्याख्याने तस्य खञ्जनचातुर्याद्यामन्त्रणहेतुत्वस्यासम्मतत्वात् । वाससंस्कारस्य तदर्थत्वे तु, अभेदेन हेतुहेतुमद्भावानुपपत्तेः । सामान्यविशेषरूपत्वात् अप्रस्तुतप्रशंसाप्यनुपपन्ना । अप्रकृतिवशेष्यकवाक्यार्थबोधात् प्रकृत-धम्यक्षिपस्यैव तद्विषयत्वात् । अप्रकृतनिर्देशमात्रेण तथात्वे चन्द्र इव मुखमित्यादेरिप तत्त्वप्रसङ्गात् । निदर्शनालङ्कारिवलयप्रसङ्गाच्चेति-दिक् ।।४।।

सुधासमुद्रः पीयूषसागरः तस्य लहर्यः लेन इन्द्रेण इव ह्रियते ऊर्ध्वगमनायेति ल हिस्त्रेन् लहरिः। पक्षे ङीष् लहरी। ताः तरङ्गास्तासां लावण्यं सौन्दर्यम् यद्यपि पारिमाषिको लावण्यशब्दो देहसौन्दर्य एव यथा शब्दकलपद्रुमे—''मुक्ताफलेषु लायायास्तरलत्विमवान्तरा। प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥'' इति तथापि सामान्यरूपेणसौन्दर्येऽर्थे प्रयुज्यते। आमन्त्र्यते अनुज्ञाप्यते, यथा कश्चिन्नृपः कियत्वालं कविद्यस्तुं वाञ्च्छति चेत्तत्रत्यानिधकारिण आदिशति ते च इतस्तत उत्कृष्टवस्त्न्यामन्त्र्य तद्वासयोग्यं भवनादि कुशलैः कर्मकरैः सज्जयन्ति तथैवात्र कामनृपेण तन्व्यास्तनौ वस्तुमादिष्टं तारुण्यं च दृष्ट्यादिद्वारा खज्जनचातुर्याद्याभन्त्र्य तं भूषयतीति निदर्शनालङ्कारः। शार्द्रलिकिशिडतं वृत्तम् ॥४॥

अज्ञातयौवना यथा--

नी रात्तीरमुपागता श्रवणयोः सीम्वि स्फु (स्नेत्रयोः, श्रोत्रे लग्निमदं किमुत्पलिमिति ज्ञातुं करं न्यस्यति। श्रोवाला ङ्कुरशङ्कया शशिमुखी रोमावलीं प्रोञ्छिति श्रान्तास्त्रीति मुदुः सबीमिविदितश्रोगीमरा पृच्छित।।५॥

सामान्यरूपेणोदाहृत्य विशेषोदाहरणमुच्यत इत्याह—अज्ञातयोवना यथेति। नीरादिति। "नयति नीरमिति व्युत्पत्त्या नितम्बगौरवादागन्तुमशक्यापि तल्लहरीभिरागता" इति केचित्। तन्न। चतुर्थचरणिवरोधात्। नीरादित्यपादानपञ्चम्या नीरस्य प्रकृत-कियाराहित्यलाभाच्च, नीरिवशेषलक्षणादौ च गौरवात्प्रमाणाभावा-च्च। न चेयं हेतुपञ्चम्येवेति वाच्यम्; उपपदिवभिक्ततः कारकविभवते-र्वलीयस्त्वादपादानपञ्चम्यन्ताध्याहारापत्तेश्च।

यदप्युक्तम् — "तीरस्य समीपमेवागता नतु तीरम्" इति। तदप्यसत्। आगमनकर्मत्वाभावे तीरिमिति द्वितीयानुपपत्तेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञादेरत्र दुर्वचत्वात्। तस्मादुपशब्देन जलस्यात्यन्त-समीपं तीरागमनं सूच्यते। तेन प्रतिबिम्बदर्शनान्नेत्रे कमलभ्रमो-तपत्तिः सङ्गच्छते।

''स्फुरन्नेत्रयोरिति वहुत्रीहिणा श्रवणयोविशेषणम् । तत्सीम्नि करं न्यस्यतीत्यन्वयः । श्रवणपदस्य कविवाक्यान्तर्गतत्वात् । श्रोत्रे

विशिष्टामुदाहरति—अज्ञातयौवना यथेति । नीरादिति । नीरात् जलात् तीरं तटम् उपागता प्राप्ता शशिमुखी चन्द्रवदना । नीरस्यातिसमीपत्वात्तत्र स्व-प्रतिविम्बं दृष्ट्वा श्रोत्रे कर्णे लग्नमासक्तिमदं दृश्यमानम् उत्पलं कुवलयं किम् इति ज्ञातुं श्रवणसीम्नि श्रवणयोः सीमा तत्र, कर्णावधौ स्फ्रतः विकसिते च ते नेत्रे तयोहपरि करं हस्तं न्यस्यति व्यागारयित । शैवालस्य जलनील्या अङकुरशङ्कया

१. व्य० कौ०, प्रकाशे च।

लग्निस्यस्य च नायिकानिष्ठसंशयिवशेष्ये इदंपदार्थे विशेषण-तयोल्लेखान्न पौनरुक्त्यम् । न च श्रोत्रलग्निवशेष्यकभ्रमे तत्समीपदेशे करन्यासानुपपत्तिरितिवाच्यम् ; सम्भ्रमिवशेषपोषकतया गुणत्वाद्'' इति केचित् । अन्ये तु ''श्रोत्रयोः स्फुरदिदमुत्पलं श्रवणयोर्नेत्रयोश्च सीम्नि कि लग्नम्, इति ज्ञातुं करं न्यस्यति । सीम्नीत्येकत्वमतन्त्रम् । एकस्यैव करस्य द्रुततरव्यापारकरणात्सम्भ्रमातिशयो व्यज्यत'' इत्याहुः।

तदुभयमपि चिन्त्यम् । श्रोत्रलग्नत्वस्य नायिकानिष्ठसंशये विशेष्यतावच्छेदकतया भानकल्पने प्रयोजनाभावात् । अन्वयव्य-वधानाच्च । श्रोत्रस्फुरणविशिष्टोत्पलविशेष्यकयथोक्तलग्नत्वप्र-कारकविपर्ययस्योपमेयविशेष्यकत्वाभावेनालङ्कारत्वविरहाच्च ।

अपरे तु "स्फुरन्नेत्रयोः श्रवणयोः सीम्नि किमुत्पलं लग्निमिति ज्ञातुमित्यत्वयाच्छ्रवणयोरित्यादिकमपि नायिकासंशयान्तर्गतमेव" इत्याहुः । परे तु "नेदं युक्तम्, ज्ञातयौवनात्वापत्तेः" इत्याहुः ।

वस्तुतस्तु, इदं किमुत्पलिमत्येव नायिकाभ्रान्तिः। स्फुरन्नेत्र-योरिति कर्मधारयात्सप्तमीद्विवचनम्। श्रोत्रे लग्निमिति करिवशेषणम्। तथा च, इदं किमुत्पलिमिति भ्रमे तिज्जिज्ञासायां सत्यामुत्पलत्व-त्वव्याप्यस्पर्शविशेषसाक्षात्कारार्थं कर्णावतंसोत्पले करस्पर्शं कृत्वा सिवशेषोऽत्रास्ति नवेति निर्णयार्थं श्रवणसीम्नि स्फुरतोनेंत्रयोरूपिर करव्यापार इति भावः। युगपत्स्पर्शद्वयसाक्षात्कारार्थं च सीम्नी-त्युक्तम्। तथा सित तत्तद्भदेयोरवधारणोदयसौकर्योदिति तात्पर्यम्। "शैवालं जलनीलिका" इतिशब्दार्णवः। अङ्गुरः सूक्ष्मावयवः। शङ्कात्र

प्ररोहभ्रान्त्या रोमावलीं रोमोद्गमश्रेणीं प्रोञ्छति अविचिनोति करेण व्यवसारियतुं प्रवर्तते इतिमादः। अविदितः अविज्ञातः श्रोणीभरः, "श्रोणृ संघाते" धातोः 'सर्व- धातुभ्य इन्' (उ०४।११८) इति इन्। वा ङीष् श्रोणी तस्या मरः, नितम्बगौरवं यस्या एवं भूता सर्वी सहचरीं महुः भूयो भूयः श्रान्तास्मि श्रममुपगतास्मि कथिनिति श्रेषः। इति पृच्छिति। अत्रासम्बन्धे सम्बन्धलक्षणातिशयोक्तिरलङ्कारः सा च नेत्रयो- इत्यलभ्रान्त्या, रोमावल्याः शैवालसंशयेन च संसृज्यते। शार्द्लिविकीडितं वृत्तम्।।५।।

#### ज्ञातयौवना यथा--

स्वयमभूः शमभुरमभोजलोचने त्वत्ययोधरः। नखेन कस्य धन्यस्य चन्द्रचूडो भविष्यति।।६।।

भ्रान्तिः। केचित्तु संशय इत्याहुः। तिच्चिन्त्यम् । शैवालरोमावत्यु-भयकोटिकसंशयस्यैवालङ्कारत्वात्। तस्य च ज्ञातयौवनात्वापत्त्या वक्तुमशक्यत्वात्। शैवालं नवेत्यादेश्चानलङ्कारत्वात्। मुहूरिति सख्या अपि तद्यौवनानवगमसूचनम्। अन्यथा तदुत्तरेण जिज्ञासा निवृत्तौ प्रश्नान्तरानुपपत्तेः।।५।।

स्वयम्भूरिति । अनेन नायककरपरामर्शपूर्वकालीनस्वाभाविक-मात्रोपचयस्चनम् । शम्भुत्वारोपो विशिष्टसंस्थानलाभार्थः । तत्र स्वयम्भूत्वं पौरुषेयप्रतिष्ठानपेक्षपूज्यत्वम् । तेन स्तनस्य स्वभावतो मनोहरत्वव्यञ्जनम् । सम्बुद्ध्या यौवनीयचिह् नान्तरज्ञानं सखीनिष्ठं व्यज्यते । तव पयोधरः स्तनः रूढत्वेनावयवार्थस्यानपेक्षितत्वात्, अवयवार्थस्वरूपयोग्यतावच्छेदकस्तनत्वजातिमत्त्वात् । अन्यथा वन्ध्यास्तनादौ तत्प्रयोगानापत्तेः ।

केचित्तु "पयोधर इव पयोधरो मेघः। यथा तद्दर्शनान्मयूराणा-मुल्लासस्तथैतद्दर्शनेनास्मदादीनामिति व्यङ्गयम्। यद्वा यथा तस्य सन्तप्तचातकाह्णादकारित्वं तथैतस्य कामानलतप्तकान्तसन्तोपकत्व-मिति व्यङ्ग्यम्। न च साधारणधर्मत्वेन योगार्थापेक्षायामप्रसूतायां प्रकृतायां वाध इति वाच्यम्-,

क्षीरनाड्यः कुमारीणां जलेन परिपूरिताः। क्षीरं न भवते तस्मादार्त्तवं चाधिकं ततः॥ प्रसूतासु च नारीषु जलेन सह सूयते। तेन स्रोतोविशुद्धिः स्यात् क्षीरमाशुप्रवर्तते॥ इत्यायुर्वेदवचनादप्रसूतास्तनयोरिप पयोयोगाद्" इत्याहुः।

अथ द्वितोयामुदाहरति—-ज्ञातयौवना यथेति । स्वयम्भूरिति । अम्भोजलोचने अम्भिसि जातभम्भोजं तद्वल्लोचने यस्यास्तत्सम्बुद्धौ हे सरसिजनयने ! स्वयं भवतीति

वस्तुतस्तु, एकपदोपादानाद्यत्राभेदारोपस्तत्र साधारणधर्मान्तरस्य नावश्यमपेक्षा, विद्वन्मानसराजहंसेत्यादौ तथैव दर्शनात्। मयूराणा-मित्यादिकमप्ययुवतं, रूपकमात्रस्य सावयवत्वापत्तौ तच्छास्त्र-विरोधात्। यद्यपि "स्तनादीनां द्वित्वाधिष्ठाना जातिः प्रायेणेति" वामनेनोक्तं, द्वित्वबोधकसुव्विभक्त्यन्तपदोपस्थाप्यविद्योप्यकशाब्दबोधे प्रकारत्वमिति च तदर्थः। तथाप्येकवचनान्तत्वमपि प्रामाणिकम्, प्रायेणेत्युक्तत्वात् । तथा च "पयोधरे खेलति कुम्भ एव" इत्यादयः श्रीहर्षादिप्रयोगाः। चन्द्रपदं तत्सदृशे लाक्षणिकम्, नखेन कृत्वा चन्द्रसदृशं क्षतं चूडायां यस्य तादृशो भविष्यति । कस्येत्यज्ञात-स्येत्यर्थः।

"को नाम धन्यस्ते पतिः" इति केचित् । तन्न । स्वीयासामान्य-लक्षणानात्रान्तत्वापत्तेः । तस्य पतिघटितत्वेन परिणयगर्भत्वात् । परिणयसत्त्वे च पतिविशेषज्ञानस्य सख्या आवश्यकत्वात् ।

अन्ये तु "धन्यस्य भाग्यवतस्तव प्रियस्य कस्य दक्षिणस्य वामस्य वा हस्तस्य नखेन" इति व्याचख्युः।

अपरे तु ज्ञानस्य नायिकासमवेतत्वनियममङ्गीकृत्य व्याचस्यः "करकितकमलकुड्मले स्वकुचसादृश्यं निरूपयन्तीं कांचित् सखीं प्राह । अम्भोजं लोचयित पश्यतीत्यम्भोजलोचना । बहुल-ग्रहणात्कर्तरि प्रत्ययः । पयोधर इत्येकवचनेनोदयसमसमयमेवैता-दृशनिरन्तरत्वेऽग्रे कीदृशं तदिति व्यज्यते । कस्यचिदगणितगुण-

स्वयम्भूः 'मुवः संज्ञान्तरयोः' इति विवप् । स्वयमुत्पन्नः, नतु नायककरपरामशेणिति भावः । शं सुखं तस्मै भवतीति शम्भुः सुखोत्पादकः । अन्तर्भावितण्यर्थात् मितद्वादित्वाङ्डुः । एवं भूतः त्वत्पयोधरः तव कुचः धन्यस्य भाग्यवतः कस्य नखेन करजेन चन्द्रः चूडायां शेखरे यस्य स चन्द्रचूडः अर्धवन्द्राकाराङ्कितचूचुक इतियावत् । भविष्यति । को नाम धन्यस्ते नायको यन्नखेनायं चन्द्रचूडतामेष्यतीति भावः । अत्र स्वयम्भूः शम्भुरिति शिवपरकश्लेषेणानुगतो निदर्शनालङ्कारः । परोधरस्योगमेयस्योगमान (शिवः) निष्ठचन्द्रचूडताधर्मेणासम्बन्धात्तत्सदृश इति प्रतिबिम्बकरणात् । वत्रं नामानुष्टुप्छन्दः ॥६॥

नवोढा यथा--

हस्ते घृतापि शयने विनिवेशितापि कोडे कृतापि यतते बहिरेव गन्तुम्। जानीमहे न्वबधूरिह तस्य वश्या यः पारदं स्थिरियतुं क्षमते करेण ॥७॥

गणपुण्यसम्भारशालिनः, अत एव धन्यस्य सौभाग्यवतः प्रियस्येति यावत्। चन्द्रचूडोऽपि भविष्यतीत्यपिशब्दाध्याहारेणान्वयः। अन्यत्पूर्ववद्" इत्याहुः। तन्न। ल्युट्प्रत्यये अम्भोजलोचनेत्या-वन्तप्रयोगानापत्तेः, टित्त्वान्ङीप आपत्तेः। नन्द्यादित्वाल्ल्युप्रत्ययान्तुसरणेऽपि बहुलग्रहणादित्यभिधानानुपपत्तेः। अम्भोजे लोचने यस्या इति तु व्याख्येयम्। पूर्वार्धं पूर्वोपन्यस्तरीत्या, उत्तरार्धं तु एतद्रीत्या व्याख्येयमिति तु रहस्यम्। नखपदं तदीयक्षतपरम्। धान्येन धनीतिवदभेदस्तृतीयार्थः। नखक्षताभिन्नचन्द्रविशिष्टचूड इति भावः॥६॥

हस्त इति । अनेनाञ्चलव्यावृत्तिः। धृता गृहीता। "शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः" इत्यमरः। विश्वव्यस्तस्याः शयनसंयोगप्रतिवन्धकव्यापारसत्त्वेऽपि स्वव्यापारमात्रजन्यत्त्संयोग-सूचनार्थः। कोडे वक्षसि कृता निहितापि "घटे कुरु स्थापयेति गम्यते" इति भाष्योक्तेः। वहिनीयकाधिकारदेशभिन्नदेश एव यतते यत्नं करोति । एवकारः केलीगृहाभ्यन्तरेऽपि पतिसंयोग-राहित्येनावस्थानसम्भवात्तद्वारणार्थः।

न बोढामुदाहरति—नवोढा यथेति। हस्ते इति। हस्ते करे धृता
गृहीता ऽपि शयने तत्पे विनिवेशिता स्थापिताऽपि क्रोडे मुजयोरन्तराल इत्यर्थः। कुडचते "कुड वाल्पेऽदने" इति तौदादिकाद् घज्। घनत्वार्थकाद् अच् तु न कुटजादित्वेनाचि गुणासंभवात्। "न ना क्रोडं भुजान्तरम्" इत्यमरः। कृता विहिताऽपि बहिरेव नायकबाहुपाशात्पृथगेव गन्तुं यातुं यतते प्रयत्नं करोति। इह अस्मिन् विषये जानीसहे वयं मन्यामहे नववधूः विश्रव्धनवोदा यथा— दरमुकुलितनेत्रपालि नीवीनियमितबाहु कृतोरुयुग्मबन्धम्। करकलितकु वस्थलं नवोदा स्विपिति समीपमेत्य कस्य यूनः।८।

केचित्तु ''गन्तुमेव यतते न तु वहिरपि स्थातुम्'' इत्याहः। अत्र कामशास्त्रम्—

अपि सामीप्यगां भीरुं नवोढां सन्निधिं नयेत्। विश्वासछद्मना गाँढालिङ्गनात्त्याजयेद् भयम् ॥ इति ।

स्यादेतत्, स्थिरयितुमिति प्रयोगोऽनुपपन्नः, स्थिरं कर्तुमित्यर्थे "तत्करोति तदाचष्टे" इति णिच् प्रत्यये णाविष्टवत् प्रातिपदिकस्य इत्यतिदेशात् "प्रियस्थिर" इति स्यादेशे च कृते स्थापयितुमित्यस्यैव साधुत्वात्। उच्यते। स्थिरशब्दादाचारिक्ववन्ताच्छतृप्रत्ययोत्तरं "तत्करोति" ण्यन्ताद्विलोपे कृते रूपसिद्धिः। तेन स्थिरसादृश्यकरण-मप्यशक्यं का वार्ता स्थिरत्वस्येति प्रकृतानुगुण्यमपीति दिक्।।७।।

दरेति । "ईषदर्थे दरोऽव्ययम्" इति विश्वः । 'ईषन्मुकुलिते नेत्रपाल्यौ यत्रेति लिज्जिता दृष्टिः ।

मनागञ्चितपक्ष्माग्रा त्रपात्रस्तकनीनिका।
सन्त्रस्तोर्ध्वपुटा दृष्टिलंज्जायां लिज्जते स्त्रियः।।
इति तल्लक्षणाद्" इति केचित् । "दरपदस्य भय र्थत्वमाश्रित्य त्रस्ता
दृष्टिः"इत्यन्ये । तिच्चन्त्यम् । "निःकम्पोत्फुल्लतारा स्यात् त्रासे
त्रासोद्भ्यमत्पुटा" इति लक्षणिवरोधात् । वस्तुतः प्रियस्पर्जानन्दान्मुकुला दृष्टिः।

नवोढा तस्य जनस्य वश्या वशङ्गा भवित यः पारदं चपलं करेण हस्तेनैव स्थिरियतुं स्थिरं कर्तुं बद्धिमितियावत् । क्षमते समर्थो मवितः । यथा चपलस्य स्थिरीकरण-मानम्भवेतया नवोढाया वयोकरणमानम्भवेतया नवोढाया वयोकरणमाने स्थिरोत्र भावः । अत्र स्वभावोक्त्यनुगतो दृष्टा-न्तालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥७॥

शनैः शिथिलितलज्जाभयां विश्वब्यनवोढामुदाहरति—विश्वब्येत्यादि । दर्र मनाक् "दराव्ययं मनागर्थे" इति मेदिनी । मुकुलिते मुकुलीभावं

समानलज्जामदना मध्या। एवैवातिप्रश्रयादितिव-श्रवधनवोदा।

अस्याइचेट्टाः-सागिस प्रेयिस धैर्ये वक्रोक्तिः, अधैर्ये च परुषा वाक्।

स्फुरत्सं शिल्डियक्ष्माग्रा सुखिवश्रान्ततारका।

मुकुला दृष्टिरानन्दे हृद्ययोः स्पर्शगन्धयोः।।

इति शार्ङ्मदेवीयात्। "नीविराग्रथनं नार्या जघनस्थस्य वाससः"

इत्यभिधानम्। तत्र नियमितो विशिष्य व्यापारितो बाहुर्यत्र।
तच्छैथिल्यहेतुव्यापारासक्तिप्रयकरसंयोगप्रतिबन्धार्थमिति भावः।
कृत ऊरुयुग्मस्य बन्धः परस्पराञ्लेषो यत्र। करेण द्वितीयेन
कलितमाच्छादितं कुचस्थलं यत्र। "किलमली कामधेन्" इति शाब्दिकसम्प्रदायात्। इति चतुष्टयं कियाविशेषणम्। स्वभावोक्तिरत्रालङ्कारः। "स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वित्रयारूपवर्णनम्" इति
काव्यप्रकाशे। पुष्पिताग्रा वृत्तम्। "अयुजि नयुगरेफतो नकारो युजि
च नजौ जरगाञ्च पुष्पिताग्रा" इति वृत्तरत्नाकरः।।८।।

मध्यां लक्षयति-प्रमानेति । समानौ तुल्यौ लज्जामदनौ यस्याः, तुल्यत्वं च परस्परनिष्ठप्रतिबन्धकतानिरूपितप्रतिबध्यताशालि-

प्रापिते, ईषन्मृद्धिते इति भावः। नेत्रपाल्यौ नयनकोणौ यस्मिन् कर्मणि तत्। "कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः" इत्यमरः । "पाल रक्षणे" चौरादिकात् "अच इः।" नीव्यां कटोवस्त्रबन्धे "नीवी स्त्रीकटोवस्त्रबन्धे" इति हैमः। निव्ययति निवीयते वा निविपूर्वकाद् व्येञ् संवरणे धातोः "नौ व्यो यलोपः पूर्वस्य च दीर्घः" इत्युणादिस्त्रत् । 'कृदिकारात्——' इति डीष् । नियमितः अवरुद्धः बाहुः करः यस्मिस्तत् । कृतः विहितः अरुपुग्मस्य अर्वोः युग्मं तस्य बन्धः परस्परादलेषः यस्मिस्तत् । करेण हस्तेन कितम् आच्छादितं कुचस्थलं स्तनप्रदेशः यस्मिस्तत् । एवं मूतावस्था यथा स्यात्त्रथेत्यर्थः। नवोढा कस्य भाग्यवत इतियावत् यूनः युवकस्य समीपं निव-टम् एत्य आगत्य स्विपिति शेते । स्वभावोक्तिरलङ्कारः पुष्पिताग्रा च वृत्तम् ॥८॥ लक्षणोदाहरणैमुँग्धां निर्वर्थं प्राप्तावसरां मध्यां निर्दिशिति—समानेत्यादि । समानौ तुल्यौ लज्जा च मदनश्च यस्यां सा समानलज्जामदना एवंभृता मध्या भवतीत्यर्थः।

व्यापारकत्वम् । तथा च लज्जाप्रतिवद्धमदनव्यापारकत्वे सित मदनप्रतिवद्धिकिञ्चल्लज्जाव्यापारकत्वं मध्यात्विमित्यत्र तात्पर्यः । स्यादेतत् । मुग्धायामितव्याप्तिः । प्रियसित्तिहितदेशानवस्थान-रूपलज्जाव्यापारस्य मदनेन प्रतिवन्धात् । "स्विपिति समीपमुपेत्य" इत्यादौ दर्शनात् ।

न च तत्सिन्निध्यनवस्थानं न लज्जाव्यापारोऽननुरागसाधारण्यात्, किन्तु तत्सिन्निधानेच्छाविशिष्टमेवेति वाच्यम्,
तत्सिन्निधानेच्छाया मदनकार्यतया तिद्वशिष्टस्य लज्जाकार्यत्वाभावात्। नचाकार्यस्यापि घटत्वादिवत्कार्यतावच्छेदकत्वं सम्भवत्येवेति
वाच्यम्, तस्य नित्यतया तथात्वेऽिष अन्यनिष्ठकारणतानिकृपितकार्यताशालिनस्तदयोगात्। अन्यथा नीलघटत्वादेरिप
कार्यतावाच्छेदकत्वप्रसङ्गात्। तत्र स्वस्वसामग्रीवशान्नीलत्वावचिन्नभघटत्वाविन्छन्नयोरुत्पत्त्या तदार्थसमाजग्रस्तमिति चेत्, न,
अत्रापि मदनेन तत्सिन्नधानेच्छाया लज्जया च तदभावस्य सिद्धेस्तुल्यत्वात्। तत्सिन्धयनवस्थानस्याननुरागसाधारण्येऽिष लज्जाकार्यत्वानपायाच्च। न हि लज्जानिष्ठकारणतानिकृपितकार्यतावच्छेदकत्वपर्यन्तं विविक्षितम्, असम्भवात्प्रयोजनाभावाच्च। लज्जामात्रकार्यभावस्य भरतादावनुक्तत्वादप्रसिद्धेः।

न चातिविश्रब्धनवोढायां समत्वं प्रतिबध्यव्यापाराणां विवक्षितम्, अत्र तु लज्जाप्रतिबध्यमदनव्यापारापेक्षया मदनप्रति-बच्यव्यापाराणामाधिक्यमिति वाच्यम्; समसङ्ख्यत्वस्य दुरव-धारणत्वात् । अत्रोच्यते । व्यापारपदमत्र कार्यज्ञापकसाधारणं तदनु-

लजगिषको मुग्धायां मदनाधिकये च प्रगत्भायामितिप्रसङ्गः स्यादत उक्तं समानेति।
एवं व मध्ये च अतिश्रथपात् अतिप्रणयात् "प्रश्रयप्रणयौ समी" इत्यम्परः। अतिविश्रव्यनवोढा उच्यो इति शेषः। लक्षणज्ञानायास्याश्चेष्टा वर्णयिति—अस्या इति। अस्या
मध्यायाश्चेष्टाः—अत्यन्तं प्रियः, प्रेयान्, तस्मिन् प्रेयिस प्रियतमे सागिस सापराधे
"आगोऽपराधो मन्तुश्च" इत्यमरः। सित, धैर्ये क्षमाशीलत्वे वक्रोक्तिः श्लेषेण काक्वा
बार्थान्तरप्रत्यायकं वचनम्, अधैर्ये असहनशीलत्वे च पर्षा वाक् निष्ठुरोक्तिः।

यथा--

#### स्वापे प्रियाननिवलोकन हानिरेव स्वापच्युतौ प्रियकरग्रहणप्रसङ्गः। इत्थं सरोरुहमुखी परिचिन्तयन्ती स्वापं विधातुमपि हातुमपि प्रपेदे॥९॥

मापकमात्रपरम्। तथा च तत्सिविधानेच्छाविशिष्टतत्सिविध्यनवस्थानं लज्जानुमापकं, नतु तत्सिविध्यनवस्थानमात्रम्, उवत-व्यभिचारात्। तत्तरच लज्जानुमापकत्वमदनप्रतिवध्यत्वयोर्यत्र तुल्यं पर्याप्त्यधिकरणं तदत्र विवक्षणीयम्। उक्तं च न तथा। प्रिय-सिविधानेच्छां प्रति मदनस्यानुकूलतया तत्र तस्याप्रतिकूलत्वात्। एतेनापसारणादिकमपि व्याख्यातम्।

तथा च मुग्धायां लज्जया स्मरव्यापारस्यैव प्रतिरोधो मध्यमायां तु स्मरेण लज्जाव्यापारस्यापीति भेदः। तेन मुग्धायां व्यभिचारवारणाय मदनेति। उभयत्रापि व्यापारे यावत्त्वविवक्षा-यामसम्भवत्वापत्त्या तदिविवक्षासूचनार्थं किञ्चिदत्युवतम्। प्रौढायां व्यभिचारिनरासार्थं सत्यन्तम्। न च लज्जाविरहादेव तत्र न प्रसङ्ग इति वाच्यम्, अनुभविवरोधात्, स्मरमन्दीकृतवीडेत्यादि-विरोधाच्च। न च गुर्वादिलज्जया मदनव्यापाररिहतायां तस्या-मितव्याप्तितादवस्थ्यम्, पितिन्छपितलज्जाया एव विविध्यकत्वेन प्रतिवन्धप्रयोजकत्वस्य विवक्षणीयत्वात् । समूहालम्बनलज्जायाश्च गर्वादिविषयकत्वेनेव मदनव्यापारप्रतिबन्धकत्वं नतु पिति-विषयकत्वेनेति दिक्।।८।।

स्वाप इति। ''स्यान्निद्रा शयनं स्वापः'' इत्यमरः। प्रियेति प्रेमविषयत्वसूचनम् । आनयति जीवयतीत्याननम् इति व्युत्पत्त्या

तामुदाहरति—स्वाप इति । स्वापे निद्रायां सत्यां प्रियस्याननं नायकवदनं तस्य विलोकनं वीक्षणं तस्य हानिः क्षतिः । यद्यहं स्वपेयं तदा प्रियाननवीक्षणं न मविष्यतीति मदनप्राबल्यम् । स्वापच्युतौ निद्रात्यागे प्रियेण नायकेन करग्रहणस्य

दर्शनद्वारा जीवनहेतुत्वव्यञ्जनम् । विलोकनपदेन लज्जावशात् प्रियपराङ्गमुखावस्थायित्वद्योतनम् । "विलोकितं पृष्ठतः स्यात्" इति भरतवचनात् । हानिपदेन प्रियदर्शनस्यात्यन्तिकेच्छाविषयत्व-स्चनम्, अत्यभीष्टवस्त्वनवाप्तेरेव हानिपदार्थत्वात् । एवकारस्तस्याः स्वानभिमतत्वव्यञ्जनार्थः । हानिरेव भवति स्वापस्य चिरकाल-स्थायित्वात् । न तु स्वेच्छाधीनानवलोकनवदल्पकालाविच्छन्नत्व-मात्रमितिभावः । च्युतिर्निवृत्तिः । प्रियकर्तृकस्य करग्रहस्य प्रसङ्ग आपत्तिः ।

केचितु "करो राजग्राह् यभागः, तत्तुल्यं करग्रहणमित्यवश्यदेयत्वं व्यज्यते," इत्याहुः। न च स्वापसत्त्वेऽप्येतत्प्रसङ्गोऽस्त्येवेति वाच्यम्;

विश्रव्धायाः स्त्रियः कार्यमङ्गप्रत्यङ्गवीक्षणम्। अन्यथा क्रियमाणं तत्तदुद्वेगाय जायते।। इत्यादि कामशास्त्रविरोधात्।

अन्ये तु ''यदि स्वापो न क्रियते तदा प्रियकरग्रहणानिवारणकृत-लज्जाहानिरू गानिष्टमापद्येत'' इति व्याचस्युः । ''विलोकनस्याव-श्यकत्व इव करग्रहणस्य निवारणानर्हत्वेऽपि प्रियत्वस्यैव प्रयोजकत्वात्र कथितपदत्वम्'' इति केचित् ।

स्यादेतत् । उद्देशप्रतिनिर्देशस्थले कथितपदं न दोष इति ताव-दालङ्कारिकसम्प्रदायोऽनुभवसिद्धः । स च त्रेधा—(१) पूर्वं विधे-यत्वेनोपात्तस्य पुनरुद्देश्यत्वेनोपादाने, यथा—"कोदण्डेन शराः शरैरिरिशरः" इत्यादौ । (२) पूर्वमुद्देश्यतावच्छदेकत्वेनोपात्तस्य विध्यन्तरेऽपि तथात्वे । यथा—"उदेति सविता ताम्प्रस्ताम्र एवास्तमेति च" इत्यादौ । (३) किचिन्निष्ठसम्बन्धनिरूपकत्वेनोपात्तस्य पुनस्त-न्निरूपितसम्बन्धवत्तया प्रतिपादने । यथा—"नाथे निशाया नियते-

रत्यर्थं हस्तालम्बनस्य प्रसङ्गः अवसरो भविष्यतोति शेषः। जागरावस्थायां तु प्रियोऽवश्यमेव रत्यर्थं करं ग्रहीष्यतीतिभावः, प्रियत्वेन निषेद्धमशक्यत्वात्। अनेन लज्जाप्राबल्यं द्योत्यते। इत्यम् एवं परिचिन्तयन्ती विचारयन्ती सरोरुहमुखी कमलवदना स्वापं निद्रां विधातुमिष कर्तुमिष हातुमिष त्यक्तुमिष प्रपेदे प्राप्ता। र्नियोगादस्त ङ्गते हन्त गता निशापि'' इत्यादौ चन्द्रनिष्ठभर्तृत्व-निरूपकत्वेनं निर्दिष्टाया निशायाश्चन्द्रनिष्ठभर्तृत्वनिरूपितभार्या-त्ववत्त्वेन प्रतिपाद्यत्वात्। प्रकृते च नैकमपि सम्भवति।

न च तदन्यस्थलेऽपि कथञ्चिदुद्देशप्रतिनिर्देशभावः कल्प्यतामिति वाच्यम्; —

अधिकरतलतल्पं किल्पतस्वापलीला-परिमलनिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली। सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव स्मरनरपतिलीलायौवराज्याभिषेकम्॥

इत्यत्र लीलापदे कथितत्वोदाहरणस्य काव्यप्रकाशादा-वुक्तत्वात् तद्विरोधात् । कथितपदस्य दोषत्वाभावप्रसङ्गाच्च। सर्वत्रैव किञ्चित्कल्पनायाः सम्भवात् ।

उच्यते। आननिष्ठसम्बन्धनिरूपकत्वेनोपात्तस्य प्रियस्य करनिष्ठसम्बन्धनिरूपकत्वेनोपादानस्यापि तृतीयप्रकार एवान्तर्भाव-सम्भवात्। न च भेदान्तरापत्तिरनुगतरूपाभावादितिवाच्यम्; सम्बन्धिद्वयनिरूपकैकवृत्तिप्रकृतानुगुणैकधर्माविच्छन्नत्वस्यानुगतत्वात्। तत्र हि निशानिष्ठं भार्यात्वं चन्द्रनिष्ठभर्तृ त्वनिरूपकं गता निशापीत्य-त्रानुगुणम् । अत्र तूभयत्रापि प्रियत्वमेव तथा। तत्सम्बन्धित्वेनैव मुखदर्शनादेरिष्यमाणत्वात् । तदुदाहरणेऽपि तदभावस्य स्पष्टत्वात् ।

अयं तु विशेषः । तत्र भार्यात्वादिकमारोपितमाक्षेपलभ्यं च, प्रकृते प्रियत्वं तु शाब्दबोधप्रकारीभूतमेवेति । स्वापपदस्य तच्छङ्का तु नास्त्येव, यदूपेण तस्यैकनिष्ठप्रयोजकत्वमुक्तं तदूपाविष्ठिन्न-प्रतियोगिताकस्यैवाभावस्यानिष्टान्तरप्रयोजकत्वलाभार्थं तदु-पादानादिति दिक् ॥९॥

लज्जात्यागस्य दुष्करत्वाद् स्वापं विधातुं मदनरसरमसतया प्रियाननेक्षणहानेर-निष्टत्वाच्च स्वापं हातुं प्रापेति मावः। अत्र गृढाक्षेपोऽलङ्कारः "गूढाक्षेपो विधौ व्यक्ते निषेषे चास्मुटे सति" इति लक्षणात्। वसन्ततिलका वृत्तम् ॥९॥

## पतिमात्रविषयककेलिकलापकोविदा प्रगल्भा। वेदयायां कुलटायां च पतिमात्रविषयत्वाभावान्नातिव्याप्तिः। अस्यास्तु चेष्टा रतिप्रीतिः। आनन्दात्सम्मोहः।

प्रौढां लक्षयति-पितमात्रेति । केलिरनुरागपूर्वकचुम्बनालिङ्गनादिः, तदेकदेशेऽनुरागे पितमात्रविषयकेत्यस्याभेदान्वयः ।
कोविदत्वं इच्छापूर्वकप्रयोगोपधायकत्वम् । केलिकलापाविषयतया
तदेकदेशेच्छान्वयः । पितपदस्य प्रयोजनमाह—वेश्यायामिति ।
मात्रपदकृत्यमाह—कुलटायामिति । परकीयायामित्यजहत्स्वार्था
लक्षणा । पदद्वयस्य स्थलद्वये व्यभिचारवारकत्वेऽपि पितमात्रेति
विशिष्टसमुदायस्योभयत्र तद्वारकत्वमित्यभिप्रायेण समुच्चयार्थश्चकारः।

तथा च पतिभिन्नविषयकानुरागरिहतत्वे सित पतिविषयकानुरागजन्यचुम्बनादिविषयकेच्छापूर्वकचुम्बनाद्यपधायकत्वं लक्षणार्थः।
प्रियचुम्बनं कुर्यामितीच्छाकाले सख्यादिभ्रमेण प्रियचुम्बनादिफलोपधायकत्वस्य मुग्धायामिष सत्त्वात्तत्र व्यभिचारवारणाय पूर्वकेत्यन्तं चुम्बनादिविशेषणम्। तच्च यथोकतानुरागजन्यत्वम्। न ह्यनुरागसत्त्वेऽिष सख्यादिचुम्बनेच्छायाः पत्यनुरागजन्यत्वम्। तस्या अन्यत्र सिद्धनियतपूर्ववित्तन एव कार्यसम्भवे
तत्सहभूतमन्यथासिद्धमित्यन्यथासिद्धिकविलत्तत्वात्। सखीभ्रमजन्यचुम्बनेच्छादौ सखीविषयकस्नेहस्यैव जनकत्वात्।

मुग्धामध्ये निर्दिश्य तृतीयां निर्दिशति — पतिमात्रेति । पतिः परिणेतैव पतिमात्रं तिद्विषयके तत्सम्बन्धिन केलिकलापे चुम्बनालिङ्गतदिकीडावर्गे कोविदा निपुणा प्रगल्भा रतावभ्यस्तत्या क्षीणलज्जामदनप्रचुरा च घृष्टेत्यर्थः। प्रगल्भात्वं परकीयास्त्रपि भवति, अतो लक्षणेऽतिव्याप्तिः स्यात्तत्राह— वेश्याया- मित्यादि । वेश्यायां सामान्यवनितायां कुलटायां परपरिणीतायां कामुक्यां पति- मात्रविषयत्वाभावात् स्वपरिणीतमात्रानुरागराहित्यात् नातिव्याप्तिः लक्षणस्य विषयातिरेको नास्तीति भावः। प्रगल्भात्वे सत्यपि तत्र स्वीयण्ताभावात्।।

न च पतिचुम्बनेच्छाजन्यचुम्बनाद्युपधायकत्वमेवास्तु किमिच्छायां पतिविषयकानुरागजन्यत्वविशेषणेनेति वाच्यम्; यत्र सखीचुम्बनपतिचुम्बनयोः समूहालम्बनेच्छया सखीभ्रमेण पतिचुम्बनं जातं तत्र प्रियचुम्बनेच्छाया हेतुतया तदुपहितमुग्धायामतिव्याप्तेः। तद्वारणाय यस्या इच्छायाः प्रियचुम्बनविषयकत्वेन यथोकतचुम्बने प्रयोजकत्वम्, तदिच्छाया एवात्र ग्राहचत्वात्। तदर्थप्रदर्शनायैव पतिविषयकानुरागजन्यत्व-विशेषणस्योकतत्वात्। अनेनाप्युक्तव्यभिचारनिरासोपपत्तेः। तथा-विवक्षायां तथाविधलक्षणेऽपि दोषाभावात्।

तादृशचुम्बनादियोग्यतामात्रस्य मुग्धादावितव्याप्तेरुपधाय-कत्वस्य निवेशः । एतेन ''पत्यितिरिक्तकेलिकलाप्रावीण्याभाववत्त्वे सतीति'' यथाश्रुतार्थव्याख्यानमपास्तम्, पूर्वोक्तसत्यन्त एव ग्रन्थता-त्पर्यादिति दिक् ।

अस्याश्चेष्टामाह—अस्यास्त्वित । यत्तु "एवं प्रथमा यथेत्या-द्याग्रमग्रन्थविरोधः, नायिकाविभाजकोपाधिभेदानामेवोदाहरण-भेदप्रयोजकत्वात् । न च चेष्टाभेदादप्युदाहरणभेद इति वाच्यम्; भर्तुः शुश्रूषेत्यादाविप तद्भेदापत्तेः । तस्मादस्यास्त्वित्यत्र भेदद्वय-मितिशेषः । रतौ सम्भोगे प्रीतिरितरापेक्षया यस्या इत्यर्थः । आनन्दात् सुखात् सम्मोहोऽज्ञता, तद्वतीत्यध्याहार" इति तदशुद्धम् । परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणस्यैवोपाधिद्वयस्य विभाजकत्व-प्रसिद्धेः । रतिप्रीत्यानन्दसम्मोहयोश्च विरोधाभावेन मिथः सामा-नाधिकरण्योपपत्तेः । भवति हि पृथिवी द्विविधा नित्याऽनित्या चे-त्यादिरेव विभागो न तु रूपवती रसवती चेत्यादिरिप ।

न च चेष्टाभेदादुदाहरणभेदो न दृष्ट इति वाच्यम् अदर्शन-

अस्याश्चेष्टा वर्णयति—अस्या इति । अस्याः स्वीयाप्रगल्मायाश्चेष्टा व्यापाराः रितप्रीतिः रतौ सम्भोगे प्रीतिः हर्षः "मृत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः—" इत्यमरः । सतृष्तिरितियावत् । "प्रीवृत्पंणे" घातोः भावे क्तिन् । आनन्दात् रितकीडाजन्य-सुखात् सम्मोहः सम्मूर्ण्छनम्, तदितरज्ञानाभाव इतियावत् ।।

प्रथमा यथा--

संस्पृत्य स्तनमाकलय्य वदनं संहिलच्य कण्ठस्थलं निष्पोडचाधरविम्बमम्बरमपाकृष्य व्युदस्यालकम् । देवस्याम्बुजिनीपतेः समुदयं जिज्ञासमाने प्रिये वामाक्षी वसनाञ्चलैः श्रवणयोनीलोत्पलं निह्नुते ॥१०॥

मात्रस्य युक्त्यभावादप्रयोजकत्वात्।

स्मरान्धा गाढतारुण्या विचित्रसुरता तथा। भावोन्नता दरत्रीडा प्रगल्भाकान्तनायिका।।

इति साहित्यदर्पणे प्रगल्भायाश्चेष्टाभेदेनोदाहरणभेदस्योक्तत्वात् ''आवयोरङ्गयोर्द्वेते'' इति वासकसज्जाप्रकरणे मनोरथरूपचेष्टाया ग्रन्थकृतैवोदाहरणभेदस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च। मुग्धाया सामान्यो-दाहरणानन्तरं विशेषोदाहरणमित्यस्य दृष्टत्वेऽपि तन्नियमाभावादत्र न तथेत्यस्य त्वयापि स्वीकारात्।

प्रथमेति । संस्पृत्रयेति । स्तनिमत्येकत्वेन पीनत्वातिशयसूचनम् । संस्पृत्रयेति मर्दनपरिमिति केचित् । आलिङ्गनिविशेषो वा ब्यङ्ग्यः।

''उरिस कमितुरुच्चैराविशन्ती वराङ्गात्

स्तनभरमुपधत्ते यत्स्तनालिङ्गनं तद् "इति रितरहस्योक्तेः । वदनाकलनं चुम्बनार्थं तन्मुखेन स्वमुखसंयोजनम् । यद्वा।

"मुखमभिमुखमक्ष्णोरक्षिणी तस्य हन्या— दलिकमलिकपट्टेनेति लालाटिकं तत्" इति बोध्यम् । संदिलक्षेति । क्षीरनीराख्यं जघनोपश्लेषाख्यं वाऽऽलिङ्गन-मित्याहुः । तदुक्तं रितरहस्ये—

रितप्रोतिमुदाहरित —प्रथमा यथेति। संस्पृश्येति। प्रिये नायके, स्तनं कुचं संस्पृश्य उपमर्शेति यावत्। वदनं मुखम् आकलस्य परिचुम्ब्य कण्ठस्थलं गलप्रदेशं संदिलस्य गलोपलम्बनेन दृढमालिङ्ग्योत्पर्थः। कण्ठपदोक्तेः नीरक्षीरालिङ्ग्यनमेवात्र सम्यवप्रतिमाति नतु जघनोपश्लेषः। अवरिबम्बं विम्वफलामं निम्नोष्ठं निष्पीङ्य दन्तक्षतैरापीङ्य अम्बरं वस्त्रम् अपाकृष्य अपसार्यं अलकं चूर्णकुन्तलं कुटिलकेश-

अभिमुखमुपविष्टा योषिदङ्केऽथ तत्पे रचितरुचिरगाढालीनता वल्लभस्य। प्रसरदसमरागावेशनश्यद्विचारौ

विशत इव मिथोऽङ्गं क्षीरनीरं तदाहुः।।
जघनकलितकान्तश्रोणिरस्योपरिष्टाद्व्रजति यदिह नारी स्नस्तकेशोत्तरीया।
करजरदनकृत्यं चुम्बनं वा विधित्सुः
कथयति जघनोपश्लेषमेनं मुनीन्द्रः॥

न च 'न ल्यपि' इतीत्वनिषेधात्पिबर्तानःपीडचेत्यनुपपन्न-मिति वाच्यम्; 'पीङ पाने' इति दैवादिकस्य रूपमिति वामनादिभि-रुक्तत्वात् । अधरो बिम्बिमवेत्युपमितसमासः।

यत्तु ''अधरमपकृष्टं बिम्बं चन्द्रमण्डलं यस्माद्'' इति । तदुपेक्ष्यम्। ''अधरं किल बिम्बनामकं फलमस्मादिति भव्यमन्वयम्। लभतेऽधरबिम्बमित्यदः पदमस्या रदनच्छदं वद।।'' इति नैषधार्थापहारमात्रत्वात्। अम्बरापकर्षणं नायिकाङ्गात्तद्धि-

भागः। अलकपदं केशसमुदायपरम्। उदसनं धम्मिल्लरूपसंस्थान-विशेषोन्मोचनम्। यत् कामशास्त्रम्—

"न विना केशनिर्मोकं न विनाम्बरमोचनम्। कुर्वन्ति कामिनो भोगं न च वाहचरतं विना।।" इति । वाहचरतं संस्पृश्य स्तनिमत्यादिनोक्तम्। "प्रायोऽङ्गनानां पुर एव तृप्ता भावावसानं पुरुषा लभन्ते। इदं तु विज्ञाय तथोपचर्याद् यथा द्रवन्त्यग्रत एव नार्यः॥" इति

पाशिमिति यावत् व्युवस्य उतिक्षप्य एवं समग्रायां रात्रौ सुरतव्यापारं विधाय मृदिते, ततश्च देवस्य मगवतः अम्बुजिनीपतेः कमिलिनीनायकस्य सूर्यस्येति यावत् । समुद्यं प्रादुर्भावं जिज्ञासमाने ज्ञातुमिच्छति "िक निशा व्यतीता सूर्योदयकाल आगतः" इति पृच्छिति सतीत्यर्थः, पूर्वोक्तेन प्रिये इत्यनेनान्वयः । वामाक्षी वामे रितिविच्छेद- मयाद् वक्रे अक्षिणी यस्याः सा, अवणयोः कर्णयोः नीलोत्पलं नीलक्मलं कर्णावतंसत्वे स्थितिमितिभावः । वसनाञ्चलः वस्त्रप्रान्तैः निह् सुते पिद्धाति । वस्त्राच्छादितं

केचित्तु "आदौ रतं बाह्यमिह् प्रयोज्यं तत्रापि चालिङ्गनपूर्वमेव। इति कामशास्त्रात्पूर्वमालिङ्गनौचित्यात्तथैव योजनीयम्" इति व्याचस्युः। तिच्चन्त्यम्। यथाश्रुतेऽप्यालिङ्गनस्य व्यास्यानात्।

> शास्त्राणां विषयस्तावद्यावन्मन्दरसो नरः। रतिचक्रे प्रवृत्ते तु न च शास्त्रं न च क्रमः॥

इति कामशास्त्रोक्तेश्च।

अम्बुजिनीपितपदसाहचर्याद् देवपदं सूर्यपरम्। जिज्ञासमाने-त्यत्र "ज्ञाश्रुस्मृदृशां सन" इत्यात्मनेपदं कर्णावतंसनीलोत्पलनि-ह् नवश्च तिद्वकासस्य दिवसानुमापकत्वाद्दिवसानुमितौ सत्यां "न दिवा मैथुनं कुर्यात्" इति निषेधानुसन्धानात्सम्भोगान्निवृत्तो माभूदित्यभिप्रायेणेति रितप्रोतिसूचनिमित सम्प्रदायः।

अन्ये तु ''देवस्य क्रीडारसिकस्याम्बुजिनीपतेः कमिलनीना-यकस्य समुदयं दिनरात्रिविभागज्ञापकं, प्रिये प्रियरतिदातिर ।

रजनीसुरतेषु पद्मिनी न सुखं याति निसर्गतः क्वचित्।
दिवसे शिशुयोगतोऽपि सा विकसत्यम्बुजिनी यथा रवेः।।
इत्यादि कामतन्त्रोक्त्या पद्मिन्यादिवच्च सुरतिप्रयत्वाद्रात्रिशेषे बाह्यरतं विधायान्तररतार्थं कामतन्त्रनिपुणे प्रिये दिवसज्ञानार्थं सूर्योदयं जिज्ञासमाने सित वसनाञ्चलैरिति बहुत्वेन विकासर-भसतया बहुप्रयत्नगोप्यत्वम्। श्रवणयोरिति द्वित्वेनैकस्यैव पर्यायेणोभयभूषणत्वात्प्रयत्वम्। तेन च संनिहितत्वं व्यज्यते। पाण्डुगण्डतटे तदवतंसस्यैव योग्यत्वान्त्रीलेति। निह्नुते गोपयित। दिवसज्ञाने सत्ययं रितविरितं करिष्यतीति भ्रान्त्या दिवसज्ञापक-कमलस्थगनमकरोदिति प्रीतिव्यञ्जनम्" इत्याहः।

नीलोत्पलं सूर्योदये सत्यपि न विकासमेष्यित तद्विकासाभावे नाधुनापि सूर्योदयो जात इतिमत्वा पुनरिप रिरंसुना प्रियेण न रितिवच्छेदः क्रियते इति रतावित्री-तिस्तस्या द्योत्यते ॥ अत्र नायकाशयमवगत्य नायिकाया स्वाभिप्रायप्रकाशनाय नीलोत्पलापलापनात् सूक्ष्मालङ्कारः, स च अघरो विम्वमिति रूपकानुप्राणितः। आर्द्छविक्रीहितं वृत्तम्॥१०॥

#### द्वितीया यथा--

नखक्षतम् रःस्थलेऽघरदले रदस्य वर्णं च्युता वकुलमालिका विगलिता च मुक्ताविलः। रतान्तसमये मया सकलमेतदालोकितं स्मृतिः क्व च रतिः क्व च क्व च तवालि शिक्षाविधः।११

यत्तु "नैतन्नीलोत्पलं किन्तु मदक्षिकटाक्षसम्बद्धा वसनच्छटे-त्यपलपति। नीलपदं वामाक्षीपदस्वारस्यात्, उत्पलस्यानेकदल-वत्त्वादञ्चलैरिति बहुत्वं व्यङ्ग्यम् प्राग्वद्" इति। तन्न। वसनाञ्चलैरित्यस्योक्जनिह् नवानुपयुक्तत्वात्। एतेनापह्नुतिरत्रा-लङ्कार इत्यपि निरस्तम्।।१०।।

नखेति । स्थूलेति स्तनकृतकाठिन्यव्यञ्जनम् । तेन क्षतस्य बहुविघातसाध्यत्वद्योतनम् । एतेन छुरिताख्यं विवक्षितम् ।

तथा च शार्क्वदेव:--

''यदङ्गुलीपञ्चकेन सशब्दं नखलेखनम्। कुचादौ कामसूत्रज्ञास्तदाच्छुरितकं विदुः॥''

उर इति स्वतो मर्मत्वात्तत्रत्यक्षतस्य पीडातिशयजनकत्वसूचनम्। उत्तरोष्ठे क्षतचुम्बनादिनिषेधादधरेति। दलेति कोमलत्वसूचनम्। तलेति पाठान्तरम्। तलमधः प्रदेशः। "तस्योपरिभागापेक्षया किञ्चित्काठिन्यादायासदत्तं दन्तक्षतं व्यथाकरमपि नावगतिमिति व्यङ्गयम्" इति केचित्। अयं च पाठ उपेक्ष्योऽनुप्रासिवरोधात्।

आनन्दसम्मोहवतीमुदाहरति—-द्वितीयेति । नलक्षतिमिति । आलि हे सिलि ! "आली सबी वयस्याय" इत्यमरः । उरःस्थले वक्षःप्रदेशे स्तने इतियावत्, नलक्षतं करजिल्ल्ल्सम्, अथरदले कोमले निम्नौष्ठे रदस्य दन्तस्य वणं नायककृतं दन्तक्षतिमत्यर्थः । वकुलमालिका तत्तल्याभरणिवशेषः वकुलबीजानीव स्वणीदिनिर्मितानि फलानि यस्यां मालिकायां सा । चपुता पितता भूमाविति शेषः । मुक्ता-विलः हारः 'हारो मुक्तावली' इत्यमरः । विगलिता विकीणी एतत् सकलं सर्वं नख-

"गणोऽस्त्रियामीर्ममरः" इत्यमरः। अत्र कामशास्त्रम्—
"पञ्चमीं गितमुपेक्ष्य वीक्षते स्थाणुवारिततुरङ्गमो यथा।
कामुकाविप तथा स्मराहवे छेद-घात-करजान्न पश्यतः॥"
एवं च पीडाया अप्यानन्दातिशयेनाभिभवात्तदानीन्तनसाक्षात्कारिविषयत्वाभावे परेषां का वार्तेत्याशयेनाह-च्युतेति।
मालिकेति कप्रत्ययेन मृदुत्वसूचनम्। अतएव च्युतेत्युवतम्। अत्पपरिरम्भव्यापारमृदितत्वेन पुष्पाणामेव स्वरूपहानेर्वृत्तत्वात्।
"हारो मुक्तावली" इत्यमरः। तस्यास्तु मौक्तिकानां कािठन्यातिशयात्परिरम्भमात्रेण विसम्भवाद् गुम्फनसूत्रत्रुटनादेव गलनमात्रमिति
भावः। एवं च मौक्तिकव्यवधानेऽपि तत्सूत्रभङ्गपर्यन्तालिङ्गनादितो
ऽतिशयितपीडासम्भवेऽपि तदनवगमादानन्दसम्मोह एवाभिव्यज्यते।
रतान्तेत्यत्र कामशास्त्रम्—

धातुक्षये समुद्भूते शान्ते च रितसङ्गरे।
विरामो जायते जातलज्जयोरभयोरिप।। इति।
तस्यानिष्टत्वेऽिप दुर्वारत्वादुपयात इति समयपदेन सूच्यते।
आलोकितं ज्ञातिमित्यर्थः। अत्र स्मृतिः स्मरणसामान्यं वव रितस्तत्स्मरणमिप कव ? सामान्याभावे तिद्वशेषस्याप्यनुपपत्तेः। शिक्षापदमर्थाद्रतिविशेषपरम्, तद्विधिरिप क्व ?

"नायकाच्च रितिविशेषेणैव तादृगवस्थोत्पत्त्या स्वयं विशेषान्त-रोल्लासनशक्तिवैकल्याद्" इति केचित्। अन्ये तु "यत्र दुःसह-नखक्षतादिरूपवाह्चरतप्रसङ्गे विस्मृतं क्व तत्र यथोक्तिविलक्षणानन्द-प्रतिकूलत्वदीयमानधारणाद्युपदेशस्मरणमिति स्मृतिपदस्यार्थः" इत्याहुः॥११॥

क्षतादिकित्वर्थः । रतान्तसमये सुरतावसाने मया आलोकितं दृष्टम् । किन्तु तदानीं स्मृतिः ववच मया किमत्र प्रतिकर्तव्यमिति स्मरणं क्वासीत् इत्यानन्दसम्मोहो द्योत्यते। रितः च प्रकारान्तरेण रमणमित्यर्थः वव । तव शिक्षाविधः अस्यामवस्थायामेवं कर्त्तव्यमिति त्वदुपदेशपद्धतिः च क्वगतेति शेषः । नायकप्रयुक्तेन नखक्षतादिनाऽऽनन्दसम्मृग्धया मया सर्वं विस्मृतमिति भावः । स्वभावोक्तिरलङ्कारः । पृथ्वीवृत्तम् ॥११॥

मध्याप्रगत्भे प्रत्येकं मानावस्थायां त्रिविधे—धीरा, अधीरा, धीराधीरा चेति। तत्र व्यङ्ग्यकोपप्रकाशा धीरा, अव्यङ्ग्यकोपप्रकाशा धीरा, व्यङ्ग्यकोपप्रकाशा धीरा, व्यङ्ग्याव्यङ्ग्यकोपप्रकाशा धीराधीरा । इयांस्तु विशेषः—मध्याधीरायाः कोपस्य गी-

उत्तरोवतौ द्वौ स्वीयाभेदौ विशेष्यतावच्छेदकीकृत्य विभाजको-पाध्यन्तराण्याह—मध्याप्रगत्भे इति । घीरादिभेदानां सम्भवसमयमाह-मानावस्थायामिति । यद्यपि विभागवाक्ये विशेष्यतावच्छेदकयावदुपाधि-सामानाधिकरण्यं विभाजकोपाधेर्गम्यत एव । विभाजकोपाधीनां परस्परसामानाधिकरण्याभावस्यैव नियतत्वात् । तथापि स्पष्टार्थं प्रत्येकमित्युक्तम्—धीरेति । स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावासमाना-धिकरणवैर्यवती, चाद्या । प्रतियोग्यसमानाधिकरणधैर्याभाववती द्वितीया । प्रतियोगिसमानाधिकरणधैर्याभाववती तृतीयेति विभागः ।

न च धैर्यतदभावयोः कथं सामानाधिकरण्यमिति वाच्यम्, संयोगतदत्यन्ताभावयोरिवानुभवात्तत्सिद्धेः।

वस्तुतस्तु, अत्राधैर्यं न धैर्यात्यन्ताभावः, असम्भवापत्तेः। किन्त्वनिभमतार्थज्ञानसत्त्वेऽपि परुषवचनादिभ्यो निवृत्तिर्धैर्यम्। तत्र प्रवृत्तिधैर्यमिति लक्षणे तु प्रतियोगिपदं विरुद्धपरम्। स्वं धैर्यं प्रतियोगिविरुद्धं यस्य स स्वप्रतियोगिकः। आत्यन्तिकोऽभावो यस्य सोऽत्यन्ताभाव इति विरोधप्रदर्शनमात्रम् तृतीयेऽपि धैर्याभाव-पदमुक्ताधैर्यपरमेव बोध्यम्।

तदेव दर्शयति-व्यङ्ग्येति। व्यङ्ग्यो व्यञ्जनावृत्तिमात्रजन्यः कोपस्य प्रकाशो ज्ञानं यस्याः। यत्पदोत्तरषष्ठ्याः समवायित्वमर्थः।

मध्याप्रगत्मयोर्भेदान्तराण्याह—मध्येत्यादि। मध्या च प्रगत्मा चेति ते मध्या-प्रगत्मे पूर्वोक्ते प्रत्येकं पृथकपृथगित्वर्थः मानावस्थायां नायिकायां मानवत्यामिति यावत्। नायके सागसि, तदिभिलाषपूरणासिक्षे वा या तस्याः कोपस्थितिः सैव मानावस्था, तस्याम्। त्रिविधे विप्रकारके। तांश्च प्रकारानाह—धीरा धैर्यवती, अधीरा धैर्यरहिता, धीराधीरा वत्रचिह्यैयवती क्वचिच्चाधैर्यवती। पूर्व मध्याभेदान् व्यं जिन्ना। अधीरायास्तु परुषा वाक्। घीराघीराया वचन-रुदिते प्रकाशके। प्रौढाधीरायास्तु रतौदासीन्यम्। अधीराया-स्तर्जनताडनादि। घीराघीराया रतौदासीन्यं तर्जनादि च। एते च घीरादिभेदाः स्वीयाय। एव न परकीयाया

तच्च कोपान्वितम् । ज्ञानं च नायकसमवेतम् । तत्र व्यङ्ग्य-पदार्थान्वये तात्पर्यम् । तथा च व्यञ्जनमात्रजन्यनायकनिष्ठ-ज्ञानविषयककोपवत्त्वं लक्षणम् ।

अधीरादिवारणाय जन्यान्तं ज्ञानिवशेषणम्। तदीयकोपस्यापि व्यञ्जनगम्यत्वाद् व्यभिचारतादवस्थ्यमतो मात्रेति। सख्यादौ प्रकारान्तरेणापि तत्कोपज्ञानोदयात्। नायकिनष्ठेति ज्ञानिवशे-शेषणम्।

ननु येन प्रकारान्तरेण सख्यादौ तदीयकोपज्ञानं तेनैव नायकस्यापि यत्र तज्ज्ञानं वृत्तं तत्राव्याप्तिः। यथा सखीं प्रत्येकान्ते नायिकया तदुक्तौ अकस्मान्नायकेन तदुक्तिश्रवणादिस्थले, इति चेन्नः मन्निष्ठकोपो व्यञ्जनामात्रेण नायकज्ञानविषयो जायतामित्याकारके च्छायास्तत्रावश्यकत्वात्। तथा च मन्निष्ठो यो व्यञ्जनातिरिक्तो व्यापारस्तदजन्यत्वे सति यज्जन्यत्वं तत्प्र-कारतानिष्ठपिता या नायकज्ञाननिष्ठा विशेष्यता तन्निष्ठिपत-विषयनिष्ठविशेष्यताख्याप्रकारता तन्निष्ठपिता या मन्निष्ठकोपनिष्ठ-विशेष्यता तच्छालीच्छावत्त्वमेव धीरात्विमिति तात्पर्यम्। नायक-निष्ठशाब्दबोधहेतुभूताकाङक्षादि ज्ञानव्यतिरेकेण तस्य नायिका-वाक्याच्छाब्दबोधानुत्पत्त्या तन्मूलकव्यञ्जनव्यापारस्याप्यनु-ल्लासात्।

लक्षयित-तत्रेति । तत्र तेषु प्रकारेषु व्यङ्ग्यः व्यञ्जनागम्यः कोषस्य रोषस्य प्रकाशः प्रकटनं यस्याः सः । या प्रकारान्तरेण कोपं प्रकटीकरोति सा घीरेइति भावः । अव्यङ्ग्येनातनुमेयत्वेन साब्दत्येत्यर्थः । कोषप्रकाशा रोषं प्रदर्शयन्ती अधीरा । व्यङ्ग्यं चावाङ्ग्यं चव्यङ्ग्याव्यङ्ग्ये ताभ्यां कोषप्रकाशा धीराधीरा । सामान्यतो लक्षणमुक्त्वा इति प्राचीनलेखनमाज्ञापनमात्रम् । घो रत्वमधीरत्वं तदुभयत्वं वा माननियतम् । परकीयायां मानक्चेत्तेषामप्यावक्यकत्वात् । मानक्च न परकीयायामिति वक्तुमक्षक्यत्वात् ।

व्यञ्जनातिरिक्तव्यापाराजन्यज्ञानिवषयत्वं कोपस्याप्रसिद्धं स्यादतो व्यापारे मिन्नष्ठत्वं विशेषणम्। न च मिन्नष्ठपदस्य मत्सम्बन्धित्वमात्रतात्पर्यकतया व्यञ्जनातिरिक्तेन शब्दरूपेणोपायेन जन्यत्वात् प्रसिद्धिरेवेति वाच्यम्; व्यञ्जनपदेन तदुपयुक्तस्यापि विवक्षितत्वात्, शब्दस्य तदितिरिक्तत्वाभावात्।

यत्तु "प्रकाशस्य तेजोधर्मत्वादत्र तेनाविभावो लक्ष्यते, कोपानौद्धत्यं च व्यङ्ग्यम्। व्यञ्जनसमधिगम्यः कोपाविभावो यस्या इति लक्षणार्थं" इति, तच्छ्लोकार्थव्याख्यानवासनामात्र-विजृम्भितम्, आविभावेत्यस्य लक्षणे प्रयोजनाभावात्। अधीरादौ व्यभिचाराच्चेतिदिक्।

अध्यक्षग्येति । लिङ्गानुमेयकोपवत्त्वे तात्पर्यम् । अतएव ''केनचिल्लिङ्गोनानुमेय'' इति पूर्वलक्षणव्याख्यानान्तरमपास्तम् ।

व्यक्षग्याव्यक्षग्येति। कोपव्यञ्जकानुमापकोभयव्यापारेच्छा-वत्त्वमित्यर्थः। गीरिति। उभयसाधारणीति शेषः। इदं च नेत्र-व्यापारादेरप्युपलक्षणम्। व्यञ्जनस्य शब्दमात्रवृत्तित्वस्यालङ्कारि-कैरनङ्गीकारात्। तस्य च क्वचिल्लङ्गिविधायकोपगमकत्वम्, क्वचिदन्यथैवेति सहृदयानुभवसिद्धम्। तत्राद्ये धीरत्वं न त्वन्त्ये। इति न दोषः।

पुनः स्मष्टं प्रत्माययति—इयांस्त्वित । मध्याधीरायाः गीः वाक् कोपस्य रोषस्य द्यांकितका एषा व्यक्ष्यवननैः कोपं व्यनकीतिभावः । अधीरायास्तु मध्याया इति-होवः । पहवा निष्ठुरा "निष्ठुरं पहषम्" इत्यमरः । कर्कशा इति यावत् । वाक् कोमस्य व्यक्तिका इति होषः । धीराधीराया मध्याया वचनं च व्यम्ब्यपूर्णमिति होषः । एदितं किन्दितः चेति वचनहितते । "हिदर अश्रुविभोचने" धातोः भावे कतः । प्रकाशके कोपस्येति होषः । एवं मध्याधीराभेदानुक्तवा प्रौढाधीरायाभेदाँ लक्ष्मयति— धीरिति पाठान्तरम् । परबुद्धेः परायोग्यतथाऽव्यञ्जकत्वा<mark>द्</mark> व्यापारिवशेषो लक्ष्यते, इति व्याख्येयम् ।

यत्तु ''एवं निष्प्रयोजनलक्षणा धीराधीराया वचनरुदिते कोपप्रकाशके इत्यग्रिमग्रन्थिवरोधः। वचनं चक्रमिति स्वयमिप तद्वधाख्यानात्। अतीन्द्रियस्यापि विशुद्धमातापितृजत्वादेर्व्यञ्जक-त्वाङ्गीकारात् तद्विरोधश्च'' इति, तच्चिन्त्यम्; तथाहि नाद्यः, निष्प्रयोजनलक्षणायाः काव्य एव दोषत्वात्, प्रकाशपदस्याविभवि-लक्षणायाः स्वयमेवोक्तत्वाच्च। न च तत्र कोपानौद्धत्यं व्यङ्ग्यमिति-वाच्यम्; व्यङ्ग्यपदेनैव तत्सिद्धेः,। न द्वितीयः, तत्र हि वचनरूपव्यञ्जकैक्यं वा दोषः।

व्यापारपदेन रुदितस्यापि सङ्ग्रहो वा । न प्रथमः, गीरितिपाठेऽपि तथात्वात् । नान्त्यः, धीरितिपाठे यावतां सङ्ग्राह्यत्वं व्यापारपदेनापि तावतामेव सङ्ग्राह्यत्वात् ।

अयं तु विशेषः—-आद्यपाठे गिरः शक्त्याऽन्येषां लक्षणया सङ्ग्रहः, एतत्पाठे तु गिरोऽपि लक्षणयेति ।

न तृतीयः, शाब्दविषयीभूतस्यैव विशुद्धमातापितृजत्वादेर्व्यं-ञ्जकत्वोपगमात् । न चात्र ज्ञानस्यापि तथैवेति वाच्यम् ; नह्यत्र नायिकायाः स्वनिष्ठतादृशज्ञानवाचकः शब्दः, व्यङ्गयकोपत्वा-नुपपत्तेः। नापि सख्यादेः। तस्यापि नायिकानिष्ठज्ञानप्रत्यक्षायोगात्, नायकतुल्यभोगक्षमत्वात्। न च नायिकाशब्देन सख्यास्तच्छब्देन नायकस्य तज्ज्ञानं शाब्दमिति वाच्यम् ; तदन्यस्थले गतिविरहादिति न किञ्चिदेतत्।

प्रौढाधीरायास्तु रतौदासीन्यं रतं सम्भोगं प्रति औदासीन्यं विरक्षत्विमितिमावः। प्रौढा अवीराया तर्जनताडनादि, प्रौढाधीराधीराया उभयमेव रतौदासीन्यं तर्जनादि च कोपस्य प्रकाशकं भवतीतिभावः। कस्यचित्प्राचीनस्योक्तिं खण्डयति— एते चेति, एते च धीरादिभेदाः केवलं स्वीयाया एव न परकीयाया इति प्राचीनस्य कस्य-चित्लेखनमाज्ञापनमात्रम् एवं भवतिविति वलात्कृतभादेशिमव न युक्तिसहिमिति मावः। तत्र हेतुमाह—धीरत्विमिति । धीरत्वं धीरभावः अधीरत्वमधीरभावः

प्रकृतमनुसरामः, परुषवागिति । परुषत्वं च कोपव्यतिरेकेणा-नुपपद्यमानत्विमत्यर्थः । "इदं रुदितस्याप्युपलक्षणम्" इति केचित् । तन्न । प्रमाणाभावात्, पार्थक्येन कथनानुपपत्तेश्च । एतेनाग्रे "रुदितपदं परुषवचनस्याप्युपलक्षणम्" इत्यपि निरस्तम् ।

रतौदास्यमिति । कोपसाधारणव्यापारेण रतान्निवृत्तिरित्यर्थः । तदुक्तं साहित्यदर्पणं --

"ते धीराचाप्यधीरा च धीराधीरेति पड्विधे। प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्याधीरा दहेद्रुषा।। धीराधीरा तु रुदितैरधीरा परुषोक्तिभिः। प्रगल्भा यदि धीरा स्याच्छन्नकोपाकृतिस्तदा।। उदास्ते सुरते तत्र दर्शयत्यादराद्वहिः। धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषितैः खेदयेदमुम्।। तर्जयेत्ताडयेदन्येति।" अन्या अधीरेत्यर्थः। स्पष्टमन्यत्।

प्राचीनलेखनमिति पाठो युक्तः । लिखनमिति त्वयुक्तम्, लघूपधगुणस्य दुर्वारत्वात् । केचित्तु "प्रवृत्तौ वैलक्षात्किमपि लिखितुं दैवहतकः" इत्यादिप्रयोगात् संज्ञापूर्वको विधिरनित्य इति समाधानं कल्पयामासुः ।

अयं चात्र प्राचामभिप्रायः—परकीयाया मानसत्त्वेऽपि नायकस्य नायिकान्तरसम्भोगमुपगम्यैव तत्रानुरक्तत्वात्तस्य न भेदप्रयोजकत्व-मिति । नवीनानां त्वयमाशयः तथापि तद्भेदानुपपत्तिः । नायिकान्तर-सम्भोगस्य कादाचित्कत्तया निमित्तत्वोपपत्तेः । स्वीयाया अपि अन्यसम्भोगानभ्युपगमेनानुरागोत्पत्तौ प्रमाणाभावात् । स्यादेतत् । कन्यकायां मानसद्भावे तुल्यन्यायतया मुग्धायामपि तत्सम्भवात्न-न्नान्तरीयकत्तया धीरत्वादिसम्भवात् । तत्र धीरादिभेदाः कथं

तदुभयत्वं घीराघीरभावश्च माने नियतम् नियन्त्रितम् मानाघीनिमितिभावः। यदि परकीयायां मानं भवति चेत्तेषां घीरात्वादीनामपि तत्राध्यकत्वात्, मानश्च परकीयायां न भवतीति वक्तुमशक्यत्वात् अर्थात् नैवं वक्तुं शक्यते यत्स्वोयैव मानं भर्तीति न तु परकीयोति, परिस्थितिजन्यतया तस्य सर्वत्र स्वाभाविकत्वात्।

# तत्र मध्याधीरा यथा—— लोलालिपुञ्जे व्रजतो निकुञ्जे स्फाराः बभूवुः श्रमवारिधाराः । देहे समीहे भवतो विधातुं धीरं समीरं निल्नीदलेन ॥१२॥

नोक्ता इति। तन्न । कन्यकात्वस्य पुंप्रतियोगिकसम्भोगध्वंसासमाना-धिकरणसम्भोगात्यन्ताभाववत्त्वरूपतया तस्य वयोऽवस्थाविशेषा-नियमात्प्रागलभ्यावस्थायां तत्सम्भवात् । मुग्धात्वस्य तु वयोविशेष-मात्रनियतत्त्या तत्र तादृशसामग्रीविरहात् ।

यत्तु "तथापि मृग्धाविशेषस्योक्तभेदसम्भवोऽस्त्येव" इति । तच्चिन्त्यम् । नायिकासाक्षाद्विभाजकोपाध्यवच्छेदेनैव धीरादि-भेदानां वाच्यत्वात् । व्यङ्ग्यवचनादितत्कार्याणां मुग्धात्वसामाना-धिकरण्येनाप्यसम्भवाच्च । विश्रव्धनवोढादावपि लज्जाप्राधान्य-नियमादित्यास्तां विस्तरः।

लोलेति । भवदङ्गसौरभ्यलोलुपतया भ्रमराणां लोलत्वम् । नायकसम्बुद्धचनुपादानात्कोपो व्यङ्गयः । यद्वा लोलेति सम्बुद्धः । "अलीनां पुञ्जो यत्रेति समासः" इति केचित्, तन्नः व्यधिकरण-बहुवीहिप्रसङ्गात् । एतेन "आलीनां विरुद्धलक्षणया-असखीनां मत्सपत्नीनां पुञ्जो यत्र" इत्यपि निरस्तम् । सामान्यलक्षणान-विच्छन्नत्वापत्तेश्च । यत्तु "अलीनां पुञ्ज इवालिपुञ्जो ध्वान्त-राशिसदृश इतियावत् । एवं चान्यजनानवलोकनीयतया निःशङ्क-बकुलकेलिविधानात् खेदातिशयो व्यङ्गयः" इति । तदिप चिन्त्यम्ः

मध्याधीरामुदाहरति—तत्रेति। लोलालीति। लोलानां चपलानाम् 'लोड् उन्मादे" धातोः पचाद्यच्। अलीनां भ्रमराणां "पट्पदभ्रमरालयः" इत्यमरः। पुञ्जा राशयः, यस्मिन् तस्मिन् 'पुञ्जराशीतूत्करः" इत्यमरः। भ्रमद्भ्रमर-समूहवर्तीतिभावः । निकुञ्जे लगादिभिराच्छादिते कीडागुल्मे। कावजनीति विग्रहे जनीप्रादुर्भावे धातोः "सप्तम्यां जनेर्डः" इतिङः, पृषोदरादिः, निरन्नोपस्गन्तिर- "निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे" इत्यमरोक्त्या कुञ्जपदेनैव वनत्वलाभात्। तस्माद्भ्यमराणां चञ्चलत्वेन तत्र जनगमनसिद्ध्या तस्य कुञ्जगमनस्वरूपासिद्धिनिरास इति तत्त्वम्।

त्रजतस्त निवारणपूर्वकं वेगेन गच्छत इति नार्थः। कुञ्जस-म्बन्धिभ्रमरसम्बन्धस्य कुञ्जगमनपूर्वकालेऽनुपपत्त्या तद्वारणपूर्व-कत्वस्य गमनेऽनुपपत्तेः। त्रजत इत्यत्र लक्षणहेत्वोः कियाया इति हेत्वर्थे शतृप्रत्ययः।

श्रमवारीत्यत्र श्रमजन्यं वारि स्वेदरूपिमत्यर्थः । तदाह भरतः——
"अध्वगतिव्यायामान्नरस्य सञ्जायते श्रमो नाम ।
निःश्वासदर्शनस्वेदैस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥"
देहपदेनान्तरग्लानिविरहसूचनम् । निलनीदलेति जलसम्पृक्तत्व-

सूचनाज्जलावयवसम्बन्धेन तत्पवनस्य शैत्यव्यञ्जनम्, धीरपदं श्रमबाहुल्यसूचनाय । वायोरिति मन्दत्ववारणार्थम् ।

''स्वेदस्याभिनयो योज्यस्तथा वाताभिलाषतः'' इति भरतः।

"अत्र लोलालिपुञ्जेत्युपादानान्नायकविलोकनविलोलिविलोच-ननायिकासमूहवत्त्वं कुञ्जस्य व्यङ्ग्यम् । तेन तादृशनिकुञ्जगमन-खेदस्य भवानेव सह इति काकृत्थापिता तादृशिवलासिनीसमूह-केलिप्रयासेन स्वेदोद्गमः सम्पन्नो न तु निकुञ्जगमनेनेति वक्नोक्तिः" इति केचित्। तिच्चन्त्यम् । एककुञ्जे बह्वीभिर्नायिकाभिरेकस्य नायकस्य सम्भोगोक्तेरसाम्प्रदायिकत्वात्।

यत्तु "भ्रमद्भ्रमरपक्षसमूहजात्वातशीतलतरणिकरसम्पर्कश्नय-देशगमनेन स्वेदानुपपत्त्या नायिकान्तरसम्भोगेनैव स्वेदधारोदय इति

व्यावृत्त्यर्थम् । व्रजतः गच्छतः भवतः नायकस्य देहे गात्रे श्रमवारिधाराः स्वेद-प्रवाहाः बभूवः अभवन् । अत्र लिट्लकारप्रयोगदिवन्त्यः वारिधाराणामपरोक्ष-त्वात् । अतः निलनीदलेन कमिलनीपत्रेण धीरं मन्दं यथास्यात्तया समीरं पदनं विधातं कर्तं समीहे वाञ्छामीति मावः। त्वं तत्र कयाचित्सुरतासक्त इति वाचा कोपस्य व्यञ्जनेति मध्याया धीरात्वम् । अत्रालङ्कारः परिकराङकुरः इन्द्रवज्ञाच वृत्तम् ॥१२॥ मध्याऽधीरा यथा--

जातस्ते निशि जागरो मम पुनर्नेत्राम्बुजे शोणिमा निष्पीतं भवता मधु प्रविततं व्याद्यूणितं मे मनः। भ्याम्यद्भृङ्गधने निकुञ्जभवने लब्धं त्वया श्रीफलं पञ्चेषुः पुनरेष मां बहुतरं कूरैः शरैः कृन्ति।।१३।।

व्यङ्ग्यम्" इति । तदपि चिन्त्यम् । निकुञ्जगमनात्पूर्वं स्वेदोत्पत्तेर-सम्भवात् ।

कि च व्यञ्जकवाक्यार्थस्योभयसाधारण्यमेव व्यञ्जकतायामुपयुक्तमिति ध्वनिरहस्यविदः। तथा च काव्यप्रकाशे——"निःशेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति। यतश्चात्रैव स्नानकार्यतयोपात्तानीति नोपभोग एव
प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानीति"। असाधारण्ये त्वनुमित्यैव व्यञ्जनं
गतार्थं स्यात्। तथा च लोलालिपुञ्जपदेन तद्भीत्या निकुञ्जे
विश्वमितुमशक्यत्वाद् गमनजन्यश्रमप्रतीकाराभावः। भ्रमरसम्बन्धात्पुष्पितत्वाक्षेपे उद्दीपनिवशेषवत्त्वाद्विश्वह्वलरतेनापि तत्सम्भवश्चत्युभयसाधारण्ये वकादिवैशिष्ट्यवशान्नायिकान्तरसम्भोगध्वनिरित्येव रहस्यम्॥१२॥

जातस्त इति । जागरो निद्राभङ्गः । "जागरस्तु विनिद्रत्वम् इति विद्यानाथः । तथा च भारते—

> अभियुक्तं वलवता दुर्बलं हीनसाधनम्। हृतस्वं कामिनं चौरमाविशन्ति प्रजागराः॥

अत्र चेतरबाधसहकारान्नायिकान्तरसम्भोगस्तद्धेतुतया स्फुटमेव पर्यवस्यतीति पुरुषत्वसिद्धिः। पुनः शब्दो वैयधिकरण्यस्फोरणार्थः।

मध्यामबीरामुदाहरति—जातस्ते इति । ते तव नायकस्येतिभावः ! निशि रात्रौ जागरः जागरणम् निद्रामङ्ग इतिया । जागृधातोः भावे घञ् ''जागर्ते-रकारो वा'' इति वाऽकारः । जातः अजनि पुनः किन्तु मम नायिकाया इति भावः । नेत्राम्बुके नयनकमले शोणिमा रक्तत्वम्, असङ्गतमेतदितिभावः, यस्य जागरस्तस्यैव नेत्रमम्बुजिमवेत्युपिमतसमासो नेत्रनिष्ठत्वेन शोणिम्नो वर्णनीय-त्वात्। "अम्बुजपदं दृशि रुदितव्यञ्जनार्थम्" इति केचित्। एकवचनं त्वदागमनमार्गदर्शनरूपैकव्यापारवत्त्वलाभार्थम्। "प्रविततमिति मनोविशेषणम्, महतोऽपि घूणितत्वाद द्भः तत्वसूचनार्थ" इति केचित्। "प्रविततं बहु यथा स्यात्तथा व्याघूणितमिति कियाविशेष-षणम्" इत्यपरे।

वस्तुतो मधुनस्तद्विशेषणम्। तेन कारणोत्कर्षे कार्योत्कर्षाद् व्याघूणितत्वातिशयो व्यङ्ग्यः । न च कार्यातिशयेनैव मधुन उत्कर्षो व्यज्यतामिति वाच्यम्; व्याघूणितत्वस्येष्यद्वारा रतिपरि-पोषोपयोगितया तस्यैव तद्व्यङ्ग्यत्वौचित्यात् । अनेन मध्यममदः सूचितः । तथा च भरतः—

''स्खलिताघूणितनयनः स्नस्तकवकुलितगात्रविक्षेपः।
कुटिलव्याविद्धगितर्मध्यमदो मध्यमप्रकृतिः।'' इति।
''विल्वे शाण्डिल्यशैलूषौ मालूरश्रीफलाविप'' इत्यमरः। ''अवयवे
च प्राण्योषिधवृक्षेभ्यः'' इत्यण्, ''फले लुक् '' इति तस्य लोपः।
''द्विहीनं प्रसवे सर्वम्'' इति क्लीबत्वम्। अनेन स्तनस्य विविक्षतत्वादित्रियोक्तिः। निकुञ्जे भवनत्वारोपः प्रियासङ्गमहेतुत्वव्यञ्जनार्थः। भ्राभ्यद्भृङ्गत्यनेन भ्रमरेषु यामिकव्यवहारारोपः।
पञ्चेषुः कामः। तदाहुः——

अरिवन्दमशोकं च चूतं च नवमिल्लिका। नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः॥ यद्वा—

नयने शोणिमाया औचित्यात्। भवता प्रविततं प्रचुरं मधु मद्यं निष्पोतं किन्तु मे मनः मच्चितं व्याघूणितं भ्रान्तम्, वि आ धूर्णभ्रमणे धातोःक्तः। इदमप्यसङ्गतम् नद्ययहृदय एव धूर्णनौचित्यात्। भ्राम्यद्भृङ्गधने भ्राम्यद्भिः भ्रममाणैश्चपलैरित्यर्थः। "वाभ्राशः" इतिश्यन्। शमामण्टानां दीर्घः मृङ्गः भ्रमरैः। विभित्तं कुलमिति भृष्णः किन्तुट्ट च' इति गन् मृङ्गः धनं निविद्धं तस्मिन्, निकुञ्जभवने लतागृहे त्ययौ नायकेनेत्यर्थः श्रीफलं मालूरफलं लब्धं प्राप्तम किन्तु एषः पञ्चेषुः अयंपञ्चवाणवान्

#### मध्या धीराधीरा यथा--कान्तानुरागचतुरोऽसि मनोहरोऽसि नाथोऽसिक किंच नवयौवनभूषितोऽसि।

पञ्चवाणान्महेशानि वक्ष्यामि श्रृणु पार्वति । क्षोभणो द्रावणो देवि तथाऽऽकर्षणसंज्ञकः ।। वश्योन्मादौ क्रमेणैव नामानि परमेश्वरि ।

इत्यागमोक्तेः। येन निधिर्लभ्यते राज्ञे तदिनवेदकस्य चौरस्य वा शासनं युक्तम्। अत्र तु वैपरीत्यिमिति भावः। असङ्गतिरलङ्कारः। कोधजन्यशोणिम्नो जागरजन्यरक्तत्वाभेदाध्यवसायेन जागरजन्य-ावच्छेदकवैजात्यवतो रागस्य जागररूपहेतुव्यधिकरणत्वोकतेः। "हेतुव्यधिकरणं चेत्कार्यं स्यात् सा त्वसङ्गतिः प्रोक्ता" इत्यलङ्कार-कौस्तुभे।

यत्तु कैश्चिद्वचास्यातम्—"नायिकायां जागरादिकारणा-कथनेऽपि नेत्रारुणिमादिकार्यकथनान्नायके च जागरणादिकथनेऽपि तत्कार्याकथनाद्विभावनाविशेषोक्ती, ताभ्यां संसृष्टो विरोधालङ्कारः" इति । तिच्चन्त्यम् । असङ्गतेरलङ्कारान्तरत्वस्य सर्वालङ्कारिक-सम्मतत्वात् । विभावनायां कार्याधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगित्वं कारणस्योच्यते, असङ्गतौ तु कार्याभाववद्वृत्तित्वम् । कि च तत्र कारणतावच्छेदकाविच्छन्नाभावोऽत्र तु कारणतावच्छेदकसभ्वन्ध-मात्राभावः, एतेन विरोधोऽप्यपास्त इत्यलङ्कारकौस्तुभे विस्तरेण निरूपितत्वात् ॥१३॥

कामः हुतवहकूरैः हुतवहोऽग्निः, तद्दत् कूरैः निर्दयैः शरैः वाणैः मां कृन्तिति छिनत्ति । श्रीफलिनिति वाच्यार्थस्य विवक्षितानुपयुज्यमानत्वात् कुचरूपार्थान्ति रे सङ्क्रमणादिवविक्षितवाच्यो लक्षणामूलो व्वनिः। अत्र च परुषया वाचा कोपस्य व्यञ्जनेति मध्याया अघीरात्वम् । असङ्गितिरलङ्कारः। शार्द्लिविक्रीडितं वृत्तम्। १३।।

### इत्थं निगद्य सुदृशा वदने प्रियस्य निःश्वस्य वाष्पलुलिता निहिता दृगन्ताः ॥ १४॥

कान्तेति । अनुरागपदस्य स्नेहपरत्वान्न कान्तेत्यस्य वैयर्थ्यम् । तद्विषयकचातूर्यवानसीत्यर्थः । तदाह भरतः—

> दु:खक्लेशसहिष्णुः प्रियवाग् दाता प्रसादने कुशलः । रत्युपचारे निपुणो दक्षश्चतुरस्तु बोध्यः ।

यद्वा प्रकान्तेति सम्बुद्धिः।

अन्यनारीसमुद्भूतं चिह्नं यस्य न दृश्यते। अधरे वा शरीरे वा स कान्तः इति कथ्यते॥ इति भरतोक्तेः। तस्मान्न विरुद्धलक्षणायाः प्रयोगः।

यत्तु ''अनुरागवतीं मामीदृगकार्यकारितयाऽननुरागवतीं करोषीति काकुः'' इति । तन्न । स्वीयात्वव्याघातत्वात् ।

यदिष "कान्तायाः कमनीयायाः यस्याः कस्याश्चिन्नतु परि-णीतायाः" इति । तदप्यसत् । परिणीतायामप्यन्यस्यामनुरागे कोपसाम्यात् स्वभिन्नत्वस्यैव व्यावृत्तिप्रतियोगितावच्छेकत्वेन निर्देश्य-त्वात् । मनोहरत्वं नायिकासमवेतो यः स्वविषयकानुरागस्तदुपधाय-कगुणविशेषशालित्वम् । योग्यत्वं नायिकान्तरेण गुणसाम्यम् । नाथोऽसीति पाठे प्रभुत्वादवर्जनीयत्वं व्यङ्ग्यम् ।

हितैषी रक्षणे शवतो न मानी न च मत्सरी। सर्वकार्येष्वसम्मूढः स नाथ इति कीर्तितः।। इति भरतः। पक्षे दाम्पत्यसम्बन्धसूचनाद्वकोक्तिः। तदुक्तम्——

मध्यां धीराधीरामुदाहरति—कान्तेति।सागसं नायकंप्रति नायिकोक्तिरियम्।
कान्तायाः कस्याहिनदप्यभीष्टायाः अनुरागे प्रेम्णि, विषयसप्तमीयम्, अनुरागविषये
इतिभावः। चतुरोऽसि दक्षोऽसि, चत्यते इति 'चते याचने' घातोः 'मन्दि वाशि मथि
चति—' इत्यौणादिक उरच् प्रत्ययः। 'दक्षे तु चतुरपेशलपटवः' इत्यमरः। मनोहरोऽसि रमणीयोऽसि रूपादिभिराकर्षकोऽसीति भावः। योग्योऽसि योगाहींऽसि,
योगाय प्रभवतीति 'योगाद्यच्च' इतियत् 'योग्यः प्रवीणयोगाहीं' इतिमेदिनी। कामपि
रूपगुणादिमतीं भोक्तुं प्रभवसीत्यर्थः। किंच नवयौवनेन उन्मदवयोविशेषेण र्रा

प्रौढा धीरा यथा--

नो तल्पं भजसे न जल्पिस सुधाधारानुकारा गिरो दृक्पातं कुरुषे न वा परिजने कोपप्रकाशच्छलात्।

नाथेति परुषमुचितं प्रियेति दासेत्यनुग्रहो यत्र। तत्प्रेम किमपि यूनोरितरद्दाम्पत्यसम्बन्धः।। इति। नवेति यौवनस्योन्मादिवशेषहेतुत्वव्यञ्जनम्। भूषितपदेनोन्माद-विशेषानुपधायकत्वसूचनम्। पक्षे तेन तादृशचाञ्चल्यव्यञ्जनम्। निःश्वस्येति निरस्तास्योऽनिलः। तदाह शार्ङ्गदेवः—

सशब्दः स सकृत्क्षिप्तो निरस्तः कथ्यते मरुत्। दुःखान्विते सरोगे च श्रान्ते चैष विधीयते॥ "निःश्वासोऽनुशयादिषु" इति च तेनोक्तम्। वाष्पमत्रामर्ष-जन्यम्। तदाह भरतः—

आनन्दामर्षाभ्यां धूमाञ्जनजृम्भणाद्भ्याच्छोकात्। अनिमेषप्रेक्षणतः शीताद्रोगाद्भवेदस्रम्।।

"लुलविमर्दने" इति वोपदेवः। निहितपदेन चिरस्थायित्व-सूचनम्। अन्तःपदमसूयासूचनार्थम्। तथा च शार्ङ्गदेवः—

किञ्चित्कुञ्चत्पुटो गूढपतत्तारा विलोकने। शनैस्तिर्यं किन्तूढं या सा जिह्यं विनियुज्यते।। असूयायां निगूढेऽथें जडतालस्ययोरपि।।१४॥ नो तल्पिनित । भजनफलस्य कर्तृगामित्वाभिप्रायेणात्मनेपदम्। सधेति माधुर्यसूचनम्। तथा च भरतः——

इति अलङ्कृतोऽसि । इत्थम् एवं निगद्य उक्तवा निःश्वस्य दुःखोद्रेकान्निःश्वासं समुत्सृज्य, सुदृशा सुनयनया नायिकयेतिमावः । वाष्पलुलिताः अश्रुपूर्णाः दृगन्ताः कटाक्षाः प्रियस्य नायकस्य वदने मुखे निहिताः निक्षिप्ताः । अत्र विशेषणानां विरुद्धलक्षणया योगादेवंविधस्य तव भूयस्यः कामिन्यः स्युः कि मां गणयसीति वाचा रुदितेन च कोपस्य व्यञ्जनमिति मध्याया धीराधीरात्वम् । व्याजस्तुतिः रिक्षर्श्वालङ्कारः । वसन्तितिलका वृत्तम् ॥१४॥

# इत्थं केतकगर्भगौरि दियते कोपस्य सङ्गोपनम् स्यादेवं न कथं हि ते सहचरी कुर्वीत साचि स्मितम्।१५।

बहुशो यच्छुतं वाक्यमुक्तं वापि पुनः पुनः।
नोद्वेजयित तस्माद्धि तन्माधुर्यमिति स्मृतम्।।
धारापदेन तादृशानेकोिक्तशिक्तव्यञ्जनम्। केिचत्तु "सुधाया
आधारः समुद्रः तेन सरसवर्णत्वं गाम्भीयं च व्यङ्गचम्" इत्याहुः।
सुधाधारामनुकुर्वन्तीत्यर्थे कर्मण्यण्प्रसङ्गात्। अनुक्रियत इत्यनुकारः।
कर्मणि घत्र्। "कस्त्वया दायो दत्त" इतिवत्। सादृश्यप्रतियोगित्वं
च तदर्थः। सुधाधारा अनुकारो यासामिति बहुन्नीहिर्व्याख्येयः।
उक्तविशेषणदानार्थं गिर इति पृथक्प्रयोगः।

परिजन इत्यस्य कोपेऽन्वयः। विषयत्वं सप्तम्यर्थः। प्रकाशो बोधनं तस्य छलाद् व्याजादित्यस्य पूर्वत्रापि हेतुत्वेनान्वयः। यत्तु "प्रकाशस्य तेजोधर्मत्वात् कोपे बाधातीव्रत्वं लभ्यं, दुःसहत्वं व्यङ्ख्यम" इति, तन्न । ज्ञानार्थकत्वेनापि तस्योक्तत्वात्।

केतकं केतकीपुष्पम् । गर्भपदं तस्यातिगौरत्वार्थम् । तद्वद्गौरि । 'उपमानानि सामान्यवचनैः इतिसमासः । यत्तु ''तस्माद्गौरि ततोऽप्यधिकतरगौरवर्णशालिनीत्यर्थः'' इति । तन्न । तादृशसमास-विधायकाभावात् । दियतविषयकस्य कोपस्येति योज्यम् ।

अथावसरप्राप्तां प्रौढामुदाहरति—प्रौढा घोरा यथेति। नो तल्पमितिं। तल्पं शय्यां 'तल्पं शय्याट्टदारेषु' इत्यमरः। नो भजसे न सेवसे सुरतसुखोपमोगाय नारोह-सीत्यर्थः। सुधायाः पीयूषस्य धाराः प्रवाहाः अनुिक्रयन्ते यामिस्ताः सुधाधारानु-कारा अमृतवन्मधुरतरा इतियावत्। गिरः वाचः न जल्पिस न सम्भाषसे। वा अथवा परिजने समीपस्थे परिचारकवर्गे कोपस्य रोषस्य प्रकाशनं प्रकटीकरणंतस्य छलाद् व्या-जाद् वृक्षातं दृष्टिप्रक्षेपं मयीति शेषः। न कुरुषे, केतकगर्भगौरि केतकीपुष्पस्य गर्भ इव कुिक्षिरिव 'कुिक्षभूणार्मका गर्भाः' इत्यमरः। गृधातोः 'अतिगृभ्यां मन्' इत्यौणादिको मन्। गौरी गौरवर्णा गुइधातोः 'ऋजेन्द्र—' (उ० २।२८) इत्यादिना रह्मतो निप।तितः 'षिद्गौर।दिम्यश्च' इति ङीष्। तत्सम्बुद्धौ। इत्यं पूर्वोक्तप्रकारैः दियते प्रियतमे मयीतिशेषः। विषयसप्तमी। यद्वा 'दियते वल्लभे' सम्बोधनमेतत् प्रियायाः

# प्रौढा अधीरा यथा— प्रतिफलमवलोक्य स्वीयमिन्दोः कलायां हरिश्चरिस परस्यावासमा शङ्कमाना ।

"यद्वा दियते तिसम् सङ्गोपनिमत्यन्वयः। दलोकस्य नायिकां प्रति सख्युवितरूपत्वात्" इति केचित् । अन्ये तु "दियते मयीत्यर्थः । यद्वा नायिका-संबुद्धिः। अतो नायकोवितरेव" इत्याहुः। युक्तं चैतत् । कोपस्य नायकन हेत्वन्तराज्ज्ञानेऽपि नायिकानिष्ठ-व्यापारान्तरेणानवगमाद्धीरात्वस्य सुस्थत्वात्। पूर्वं कोपस्य परिजनिविषयकत्वं मत्वा तस्य सखीस्मितानन्तरं च स्वविषयकत्व-निर्णयवतो नायकस्येयमिवतिरिति दोषलेशस्याप्यत्राभावात् । तदित्यस्य तर्हीत्यर्थः । सङ्गोपनं कोपिवशेष्यकस्वविषयकत्वप्रकारकज्ञानविषया-भावः । एवकारः स्मितान्यस्य तदभावप्रयोजकत्वव्यवच्छेदार्थः। सहचरीत्यत्र "पचादिषु चरड्"इति पाठाट्टिढ्ढाणञ् इति ङीप्। "प्रेक्ष्यस्थितां सहचरीं परिरभ्य देहम्" इति कालिदासः।

यत्तु "सख्याः कथनोत्तरमेव ज्ञानं सहचर्यास्त्वकथनेऽपीति भेदः" इति । तन्न । मानाभावात् । "सखीविश्रम्भपात्रं स्यादाली स्नेहस्य भाजनम्" इत्यभियुक्तोक्तया रहस्यस्य सखीज्ञेयत्वौचित्याच्च । साचीति वदनपरावर्तनपूर्वकमित्यर्थः । एतेन परावृत्ताख्यं ज्ञिरः-कर्मोक्तम् । तथा च शार्ङ्कदेवः——

पराङमुखीकृतं शीर्षं परावृत्तमुदीरितम्। तत्कार्यं कोपलज्जादि कृते वक्त्रापसारणे।। "नायिका कोपगोपनसंरक्षणार्थं साची" इत्यन्ये।।१५।।

कोपस्य रोषस्य सङ्गोपनम् निगूहनमितियावत् । स्याद् एव । चेत् यदि ते तव सहचरी निरन्तरसहचारिणी स्था साचि वक्तं वदनविवर्तनपूर्वकिमितियावत् स्मितं मन्द-हास्यं न कुर्वीत ।।

अत्रोपमासंसृष्टकाव्यलिङ्गमलङ्कारः तल्पानाश्रयणादेः कोपगोपनबीजत्वात्। शार्द्दलिक्कीडितं च वृत्तम् ॥१५॥

#### गिरिशमचलकन्या तर्जयामास कम्प-प्रचलवलयचञ्चत्कान्तिभाजा करेण ।। १६॥

प्रतिफलिमिति । स्वस्मिन्नन्यभ्रमान्यथानुपपत्त्या प्रतिफलिमिति । पुरुषप्रतिबिम्बे स्त्रीत्वभ्रमासम्भवात्स्वीयमिति । प्रतिबिम्बोत्पत्ति-योग्यत्वार्थमिन्दोरिति । कलायाः प्रभातिशयात् तत्संवलनेन विशेष-दर्शनविरहाच्छायायां स्वीयत्वज्ञानविरहः सूच्यते ।

केचित्तु ''अचलसम्बन्धेनोक्तानभिज्ञत्वम् । जन्यत्वे सित्त स्त्रीत्वस्यैव कन्यापदशक्यतावच्छेदकत्वात् । बाल्यस्य ततोऽनवगमात् ।'' वस्तुतस्त्वचलोद्भवत्वेन धैर्यवत्त्वे युक्तेऽपि तदभाव इति सूच्यते ।

नायकान्तरसम्बन्धे कोपानुत्पत्त्या हरेति । शिरसीत्यङ्गान्तर-निवृत्तिः । तेन स्वतोऽप्युपरिदेशवर्तित्वे कोपातिशयव्यञ्जनम् । तत्संयोगमात्रनिषेधाय सप्तमीप्रयोगः । आधाराध्यभावप्रतीत्या तस्यां प्रेमातिशयबुद्धिद्वारा कोपाधिक्यव्यञ्जनार्थम् । वासपदं वहुकालपर्यन्तत्वलाभार्थम् । शङ्कमानेति वर्तमानार्थकशानच्प्रत्ययेन भ्रमस्योत्तरमिवच्छेदः सूच्यते । आङा भ्रमस्याप्रामाण्यज्ञानाना-स्कन्दितत्वं सूच्यते ।

यद्यपि "गिरौ शेतेर्ड इत्यत्र छन्दसीत्युक्तत्वा द्वाषायां गिरिशशब्दोऽसाधुरित्याहुः" इति कैयटेनोक्तम्, तथापि गिरि श्यित तनूकरोतीति कप्रत्ययान्तं भाषायामपि। अतएव कैयटेनाहुरित्युक्तम्। "गिरीशो गिरिशो मृडः" इत्यमरः। तदुक्तं वाक्यपदीये—

प्रौढा मधीरामुदाहरित -प्रतिफलिमित । अचलस्य पर्वतस्य कन्या पार्वतीत्यर्थः । इन्दोः चन्द्रमसः कलायां षोडशे भागे 'कलातु षोडशे भागे' इत्यमरः । स्वीयं स्वस्यै-वेतियावत् प्रतिफलं प्रतिबिम्बं अवलोक्य दृष्ट्वा हरिशरित शिवमूर्ष्टिन परस्या अन्यनायिकायाः वासं स्थितिम् आशङ्कमाना काप्यन्यात्र निवसतीति वितर्कयन्ती-त्यर्थः । कम्पेन रोषजन्येन वेपथुना प्रचलन्ति चञ्चलानि यानि वलयानि कङ्काणानि तेषां चञ्चन्त्यः प्रसरन्त्यः याः कान्तयः तद्भाजा एवं मूतेनेत्यर्थः, करेण हस्तेन गिरिशं शिवं तर्जयामास अमर्त्सयत् । तर्जनेनास्या अधीरात्वं व्यक्तम् । भ्रान्तिरत्रालङ्कारः, मालिनो च वृत्तम् ॥१६॥

प्रौढा धीराधीरा यथा—— तल्पोपान्तमुपयुषि प्रियतमे वक्रीकृतग्रीवया काकुव्याकुलवाचि साचि हसितस्फूर्जत्कपोलश्रिया।

वैरवाशिष्टगिरिशास्तथैवागारिकादयः।

कैश्चित्कथि च्वाख्याता निमित्ताविध सङ्करैः ।। इति । यद्यपि चुरादिषु तर्जेत्यस्य आगर्वीयेषु पाठादात्मनेपदेन भाव्यं तथापि तर्जेति भौवादिकस्य हेतुमत्स्वीदं बोध्यम् । एतेन ''तर्जयन्निव केतुभिः" इति व्याख्यातम् ।

कम्पेन कोपजन्येन पाणिनिष्ठेन प्रबलातिप्रकर्षेण तरलानि यानि वलयानि तेषां चञ्चन्त्य आश्रयकम्पात्प्रसर्पन्त्यो याः कान्तयः। एतेन वलयानां विजातीयरत्नघटितत्वं व्यज्यते। "चञ्चद्वृहतो-रुपसंख्यानम्" इति वार्तिकव्याख्यायाम् "अचञ्चन्नपि यश्चञ्चन्निव लक्ष्यते" इति कैयटोक्त्या चञ्चतेश्चलनार्थत्वम्। वल्गदितिपाठा-न्तरेऽपि स एवार्थः। "व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारा-वली" इत्यादि दर्शनात्। तथा च भरतः—

वलयाववर्तनेन च सिशिथलमुत्क्षेपणेन रशनायाः।

मन्युस्त्वभिनेतव्यः सशिङ्कितं वाष्पमोक्षैश्च।।

तदितशयः प्रशब्देनाक्षिप्यते । वलयानामन्योन्याभिघातजझणत्कारवत्त्वं व्यङ्ग्यम् । कान्तिमत्तया हस्तस्य क्रोधदीप्तत्वध्वनिः।।१६।।

तल्पेति । उपान्तपदेन दूरदेशस्य तल्पस्य च वारणम् । दूरान्नायके दृष्टेऽपि देशान्तरगमनस्यापि सम्भावितत्वात् । तत्समीपागतस्य च नायिकाया आचारस्य ज्ञानेन सहसा तल्पारोहणस्य शास्त्रविरुद्धत्वात् । तथा च किञ्चित्समीपमागतोऽपि सभयं पुनरत्यन्तसमीपमागत इति द्वितीयेनोपशब्देन द्योत्यते ।

प्रौढामेव धीराधीरामुदाहरति तल्पोपान्तमिति। प्रियतमे नायके तल्पस्य शय्यायाः पर्यञ्कस्येतियावत्। उपान्तं समीपप्रदेशम् उपेयुषि प्राप्ते अवका वका सम्पद्य-माना कृता इति वक्रीकृता, एवंमूता ग्रीवा यस्याः सा, तया वक्रीकृतग्रीवया तिर्य-ग्वालितकन्धरया, तस्मिन्नेव प्रियतमे, काकुना ध्वनिविकारेण व्याकुला मीतेव

## हस्तन्यस्तकरे पुनर्मृगदृशा लाक्षारसक्षालित-प्रौष्ठीपृष्ठमयूखमांसलस्चो विस्फारिता दृष्टयः॥१७॥

न च क्वसुप्रत्ययस्य लिङादेशत्वात्समीपगमनानुकूलचरमकृति-ध्वंसकालीनत्वमेव वक्रीकरणेऽत्र भासते न तु वक्रीकरणागमनयोः समकालत्विमित वाच्यम्ः तदुपागमनध्वसंकालीनत्वस्य वक्रीकरणे-ऽनुपपत्त्या बाधात्। अतीतं यदुपागमनं तत्कालीनत्वस्यैवात्र बोधात्। आगमनसमय एव तत्कारणस्यात्र वर्ण्यत्वात्। दुग्धास्वागत इत्यादौ तु दोहध्वंसकालीनत्वस्यानुभवात्तथाबोधोपपादनमिति वैषम्यम्। वक्रीकृतेति च्विप्रत्ययेन पूर्वकालाविच्छन्नविशेषणतया वक्रत्वाभावस्य लाभात्तन्मार्गावलोकनं तेनैवौत्सुक्यं व्यज्यते। ततो मानज्ञाने सति तत्प्रसादनाय काकुवाक्प्रयोगः। एतेन नायकस्य वैदन्ध्यसूचनम्। तथा च भरतः—

योऽपराद्धस्तु सहसा नारीं सेवितुमिच्छति।
अप्रसादनबुद्धिश्च निष्ठुरः सोऽभिधीयते।।
न दुर्लभा नृपाणां तु स्त्र्यर्थमात्रा कृता गुणाः।
दाक्षिण्यात्तु समुद्भूतः कामो रितकरो भवेत्।। इति।
"काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः" इत्यमरः।
"हास्यश्रुङ्गारकरुणेष्विष्टा कार्कुविलम्बिता" इति भरतः।
व्याकुलत्वं तत्प्रधानत्वं वाचो बोध्यम्। साचिपदेन पूर्वोक्तितिर्यगवस्थाया अपरित्यागाद्धासस्य कोधमूलकत्वसूचनम् । स्पूर्जदिति
गण्डयोः सम्यग्विकाससूचनम्। तथा च भरतः—

वाक् वाणी यस्य तस्मिन्, एवंभूते सित, साचि तिर्यक् यथास्यात्तथा यद्धितं तेन स्फूर्जन्ती वर्धमाना कपोलयोः गण्डयोः श्रीः शोभा यस्यास्तया । पुनः तदनन्तरिमत्यर्थः । हस्ते नायिकाया इति शेषः । न्यस्त आरोपितः करः स्वकीयो येन तस्मिन् प्रियतमे एव-मवस्थायां स्थिते सित तु मृगदृशा हरिणलोचनया लाक्षारसेन जतुद्रवेण क्षालितं 'स्वच्छीकृतं यत् प्रोष्ठीपृष्ठम् प्रोष्ठ्याः शफर्याः क्षुद्रमत्स्यस्येतियावत्, प्रकृष्टः ओष्ठो यस्याः 'ओत्वोष्ठयोः' इति वार्तिकेन पररूपं 'नासिकोदरोष्ठः'-इतिङ प्। 'प्रोष्ठी तु शकरी द्वयोः" इत्यमरः । पृष्ठं देहपश्चाद्मागः तस्य ये मयलाः अंशवः

#### उत्फुल्लानननेत्रं तु गण्डैविकसितैस्तथा। किञ्चिल्लक्षितदन्तं च हसितं तद्विधीयते।।

तत उक्तरीत्या कोपतादवस्थ्यज्ञानेऽप्यौत्सुक्यवशाद्धासे प्रसाद-जन्यत्वारोपेण रसान्तरवशात्कोपत्यागः स्यादित्यभिप्रायेण हस्त-न्यस्तकरे इतियोज्यम् । तस्यानपाकरणे पुनरालिङ्गनं विधेयं न तु प्रागेव। कोपानपगमे तस्य तदतिशयहेतुत्वादितिभावः। पुनः शब्दोऽनुनयवाक्यापेक्षया यथोक्तहस्तन्यासस्य कोपाविष्करणहेतु-त्वरूपव्यतिरेकव्यञ्जनार्थः। लाक्षारसेन यावकद्रवेण, तद्रागस्य द्रव्यान्तरनिष्ठत्वेन प्रतीत्यनुपपत्तेः । अतएव क्षालितं संयोजितमिति यावत् । ''प्रोष्ठी तु शफरी द्वयोः'' इत्यमरः । तस्याः पृष्ठं तद्भागः तस्य मयूखाः किरणाः तद्वन्मांसला अधिका रुक् यासां ताः । प्रोष्ठीपृष्ठे दीप्तिविशेषस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् । दृष्टौ कोपव्यञ्जकारुण्यलाभार्थं लाक्षेत्यादि । केचित्तु ''तत्पृष्ठस्य स्वभावा-दारुण्येऽपि लाक्षायोगाद्यथा तदुत्कर्षस्तथा चक्षुषः स्वभावाद्रक्त-कोपकृतारुण्यस्य व्यक्तत्वम्" इत्याहुः। केचित्तु "धीरा धीराधीरा अधीरा चेति विभागः। पूर्वस्योत्तरतया यथाऋममपकर्षः। मध्यापूर्वो-क्तक्रमेण वक्रोक्त्या साश्चवक्रोक्त्या परुषोक्त्या च वदति । प्रगल्भा-क्रमेण कोपगुप्तिरतौदासीन्यवती कोपमात्रप्रत्यायकवक्रोक्तिमती तुर्जनादिकारिणी" इत्याहुः । इदं च परिवर्त्यक्षौमपरिधानमात्रमिति प्रतिभाति ॥१७॥

"भाइ उन्हों मय् च" इत्यौणादिकः। "किरणोऽस्रतयूलांश्—" इत्यमरः। तद्वत् मांसलाः बलवत्यः, सिव्मादित्वादिलच्। "बलवान् मांसलोऽसलः" इत्यमरः। अतिप्रवृद्धा इत्यर्थः। रुचः दीष्तयः यासामेवं भूताः दृष्टयः वीक्षणानि विस्फारिताः रोषेण प्रसारिता इत्यर्थः।

अयं भावः-प्रदा सागः प्रेयान् शब्योपान्तमागतस्तदा तया मुखं विवृत्य स्थितं, ज्ञातापराधेयामिति मत्वा भयिभ्धकम्पेन गद्गदं बुबित सित तया तिर्थग्भूय हिसतं, यदा तु स्वकरेण तत्करं परामृष्टवान् तदा रोषरक्तलोचनाभ्यां स दृष्टः। एते च षट् धीरादि भेदा ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदेन द्विधा, धीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च। अधीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च। धीराधीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च।

तत्र परिणीतत्वे सति भर्तु रिधकस्ने हा ज्येष्ठा। तथा सति भर्तुन्यूनस्ने हा कनिष्ठा।

अधिकस्तेहासु न्यूनस्तेहासु सामान्यवितासु परकी-यासु च नातिव्याप्तिः। परिणीतपदेन तद्व्यावर्तनात्।

भेदान्तरमाह—एते चेति। मध्याप्रगल्भयोस्त्रिभेदतया मिलित्तत्वात्षड्विधत्वे पुनर्ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वाभ्यां द्वादशभेदा इत्यर्थः। कालकृत्तज्येष्ठत्वकनिष्ठत्विनरासाय परिणीतेति। एतेन परकीया-यामितव्याप्तिवारणम् । भर्तुरिति पष्ठी समवेतत्वार्था। अधिकः स्नेहो यस्यामिति बहुत्रीहचन्तर्गतसप्तम्या विषयत्वमर्थः। आधिकय-प्रतियोग्यपेक्षायां च सपन्त्यन्तरस्नेह एव तथात्वेनाक्षिप्तोऽन्तर्भवति। सपत्नीत्वं च स्वभिन्नत्वे सित स्वभर्तृनिरूपितभार्यात्ववत्त्वम्। स्वस्मिन्स्वसपत्नीत्वव्यवहाराभावात् सत्यन्तम्। तथा च परिणीतत्वे सित इत्येतदप्येतदर्थलाभायैव न तु तस्य पृथग्लक्षणे निवेशः। व्यर्थत्वात् । तेन स्वप्रतियोगिकोत्कर्षवत्त्वमेकनिरूपितभार्यात्वव-दिष्वयक्तवं चेत्युभयसम्बन्धेन स्नेहवान् यः स्नेहस्तद्विषयत्वमेव

लोबनारुणि तथा वस्तुना विधापराधप्रकाशनरूपवस्तुध्वनिः । लुप्तोपमानुप्राणितः काब्यलिङ्गालङ्कारः, शार्दूलविकोडितं वृत्तम् ॥१७॥

पूर्वोक्तमेदानां पुनर्हेविष्यं प्रतिपादयति—एते चेति । एतेऽनुपदोक्ताः धोरादि-षड्मेदाः मध्याप्रगलमयोर्ह्ययोः धीरा, अधीरा, धीराधीरेतित्रिविधत्वात्षद्प्रकाराः ज्येष्ठा किन्छा चेति मेदेन द्विवधाः पुनर्द्धिप्रकारका इतियावत् । तानेव परि-गणपति—-धीरेत्यादि । सम्ब्टम् । ते च ज्येष्ठात्वक् निष्ठात्वे न वयः कालादिक्वते, इति लक्षणं कुरुते-तत्रेत्यादि । तत्र परिणीतत्वे सित पाणिप्रहणसंस्कारवत्त्वे सतीति-यावत् । भर्तुः पत्युः अधिकस्नेहा अन्यापेक्षया अधिकः स्नेहो यस्यां सा ज्येष्ठा, तथासित परिणीतत्वे सतीत्यर्थः भर्तुः पत्युः न्यूनं स्वल्पं स्नेहो यस्यां सा कनिष्ठा। धीरा ज्येष्ठा किन्छा च यथा— एकस्मिन् शयने सरोरुहदृशोविज्ञाय निद्रां तयो-रेकां पल्लवितावगुण्ठनपटामुत्कन्धरो दृष्टवान्।

ज्येष्ठात्विमिति लक्षणं पर्यवसन्नम् । तुल्यस्नेहयोरुभयोरितव्याप्ति-वारणाय स्वप्रतियोगिकोत्कर्षवत्त्विनिवेशः । परकीयाद्वये तद्वारणाय द्वितीयसम्बन्धिनिवेशः । तच्च स्विषयिनिरूपितंभर्तृत्वविन्नरूपित-भार्यात्ववद्वयक्त्यन्तरिवषयकत्वम् । पूर्वकालीनस्नेहापेक्षयोत्तरकाले-ऽधिकस्नेहिवषयभूतायामेकस्यामेवातिव्याप्तिवारणाय व्यक्त्य-न्तरेत्युक्तम् । तच्च तद्वयिक्तिनिष्ठासाधारणधर्माविच्छन्नप्रति-योगिताकभेदवत्त्वम् । तेनावस्थाभेदेन तद्वयक्त्योः पूर्वापरकाले भेदसत्त्वेऽपि न दोषः । एवमुत्कर्षपदस्थानेऽपकर्षपदप्रक्षेपेण किनष्ठा-लक्षणमप्यूह्यम् । अधिकस्नेहास्विति । ज्येष्ठालक्षणस्य नातिव्याप्ति-रित्यर्थः न्यूनस्नेहास्विति । किनष्ठालक्षणस्य न सेत्यर्थः । सामान्यविनतापदं परकीयाया अप्युपलक्षणम् । परिणीतपदेनेति । यथाश्रुताभिप्रायम् । उक्तरीत्या तु तिन्नरूपितभार्यात्ववद्विषयकत्वस्य सम्बन्धकोटौ निवेशादुक्तप्रकारेण नातिव्याप्तिरित्यर्थः ।

एकस्मिन्निति । तयोरिति तदुभयभिन्ननायिकासम्भोगनिबन्धन-कोपवत्त्वलाभार्थम् । अतएवैकविषयकासूयावत्त्वेन पक्षपातादेकस्मिन् शयने इत्युक्तम् । सरोरुहदृशोरिति पुरुषान्तरानासङ्गात्पातिव्रत्य-

नन् स्नेहस्याधिक्यं न्यूनत्वं वा परकीयासामान्यविनतयोरिप सम्भवे लक्षणोऽयं लक्ष्याद्वहिरिप प्रवर्तते अतोऽतिव्याप्तिरिति चेत्। तदाह—अधिकस्नेहास्वित्यादि। अधिकस्नेहासु भर्तुः सकाशाल्लब्धाधिकप्रेमासु, न्यूनस्नेहासु स्वल्पप्रेमासु, अत्र स्नेहस्याधिकत्वं न्यूनत्वं वा नायकस्यैवापेक्ष्यते न तु नायिकायाः। सामान्य-विनतासु वाराङ्गनादिष्वित्यर्थः परकीयासु परोढासु कन्यासु वा अतिव्याप्तिः लक्षणस्य लक्ष्याधिकस्थले प्रवर्तनं न। कथिमिति चेत्तदाह—परिणीतेति। परि-णीतपदेन लक्षणे परिणीतपदस्य सत्त्वेन तद्व्यावर्तनात् तस्य दोषस्याति-व्याप्तिकपस्य व्यावर्तनात् निवृत्तेः। न ताः नायकेन परिणीता भवन्तीति यावत्। यिन्वक्षितं परिणयवत्त्वं तन्निकष्पितमेवाधिकन्यूनस्नेहवत्त्वम् नेतरदिति भावः॥

#### अन्यस्याः सविधं समेत्य निभृतन्यालोलहस्ताङ् गुलि-न्यापारैर्वसनाञ्चलं चपलयन् स्वापच्युतिं क्लृप्तवान् ॥१८॥

मन्योन्यसन्निधावुभयभयान्नायककर्तृकानुनयानवकाशीकरणम्, तेन रतौदासीन्यं च व्यङ्ग्यम् । विज्ञायत्यत्र विशब्देन ज्ञानस्य प्रमात्व-सूचनम् । निद्रास्वरूपे भरतः—

आलस्याद्दौर्बल्यात्कलमाच्छ्रमाच्चिन्तनात्स्वभावाच्च। रात्रौ जागरणादपि निद्रा पुरुषस्य सम्भवति।। तां मुखगौरवगात्रप्रविलोलननयनमीलनजडत्वैः। जृम्भणगात्रविमर्दैरनुभावैरभिनयेद्विबुधः।।

पल्लिवतपदं सर्वाङ्गसंञ्छादनलाभार्थम् । अवगुण्ठनमावरणम् । तस्य पट इति अश्वघासादिवत् षष्ठीसमासः, न तु तादर्थ्यं च्चतुर्थ्याः । तस्य प्रकृतिविकारमात्रविषयत्वात्, यूपदारुरित्यादिवत् । उत्कन्धरत्व-मस्या वक्ष्यमाणनायिकापरपार्श्ववित्तित्वात्तस्याः सम्यग्दर्शनार्थम् । "सदेशाभ्याशसविधसमर्यादसवेशवत्" इत्यमरः । संशब्द आगमने भूमिपदाभिघातविशेषाभावसूचनार्थः । अन्यथा तच्छब्देन नायिकान्तरस्यापि प्रबोधप्रसङ्गात् । निभृतत्वमुत्तरीयितरोहितत्वात् । व्यालोलत्वं नायककरपरामर्शात् । अङ्गृलिपदं हस्तलोलतायां कङ्कणझणत्कारेणान्यस्याः प्रबोधो माभूदित्येतदर्थम् । "व्यापारैरिति बहुवचनमेकेन नेत्रोन्मीलनाभावातस्वापशङ्कासत्त्वात्पुनर्व्यापार-

धीरा ज्येष्ठाकिनिष्ठे दर्शयत्युदाहरणेन—एकिस्मिन्निति । नायकस्य साग-स्तया समानरूपेण सुरतौदासीन्यं प्रकटयन्त्योः सरोरहहे कमले इव दृशौ नयने ययोः तयोः नायिकयोः एकिस्मिन् एव नतु पृथक् पृथगितिभावः। शयने तल्पे निद्रां स्वापम्। निपूर्वाद् द्राकुत्सायां गतौ धातोः आतश्चोपसर्गे इत्यञ्च। यद्वा 'निन्दतेर्नलोपश्च' इत्यौणादिको रग्, निन्देर्नलोपश्च, "स्यान्निद्रा शयनं स्वापः" इत्यमर्ग विज्ञाय अवधार्य, इमे सुप्ते इति निश्चत्येत्यर्थः। उत्कन्धरः उद्गता उत्थिता कन्धरा ग्रीवा यस्य एवं भूतः सन् एकां तयोरन्यतरां पल्लवितावगुण्ठनपटां पल्लवितः विस्तारितः "पल्लवः किसले लवे, विटपे विस्तरे"—इत्यमरः। अवगुण्ठन-पटः आवरकवासो यया ताम्। अवगुण्ठनपटेनैव देहमाच्छाद्य सुप्तामिति यावत्।

#### अधीरा ज्येष्ठा कनिष्ठा च यथा— अन्तःकोपकषायिते प्रियतमे, पश्यन् घने कानने पुष्पस्यावचयाय नम्प्रवदनामेकां समायोजयत्।

लाभार्थम्, तेन लज्जावत्त्वान्मध्यात्वं स्वापच्छलेन कोपसङ्गोपनाद्वीरात्वं च व्यङ्गचम्''इति केचित्। अन्ये तु "हस्ताङ्गगुलयो नायकस्यैव।
तासां निभृतत्वमन्यनायिकाप्रबोधप्रसञ्जकव्यापारराहित्यम्।
व्यालोलत्वं वोध्यनायिकासङ्केतदानार्थम्। तत्स्पर्शेन प्रबोधोत्पत्तः"।
सर्वाङ्गकम्पजनकत्वव्यावृत्त्यर्थम्। आङिति । ईषदर्थे प्रबोधाशक्तत्ववारणाय । वीति । विशेषस्त्वन्यत्र बोधाजनकत्वे सति तत्प्रबोधप्रयोजकत्वमिति व्याख्येयम्। अञ्चलं प्रान्तं चपलयन् शिथिलयन्।
सर्ववसनाकर्षणे ससम्भ्रमोत्थाने कङ्कणशब्दादिनान्यस्या अपि
बोधापत्तेः। "विबोधश्चेतनाप्राप्तिर्जृम्भाक्षिपरिमार्गकृद्"इति विद्यानाथः। अत्र लक्षणसमन्वयः स्पष्टः।।१८।।

अन्तःकोपेति । प्रियतम इत्यत्र तमवर्थों न विवक्षितः । उभयो-स्तथात्वे ज्येष्ठाकनिष्ठोभयोदाहरणत्वानुपपत्तेः । यद्वा एकस्या अत्रोपात्तनायिकान्तरापेक्षया प्रेमातिशयो व्याख्येयः । काननिवशेषणं वा सप्तम्यन्तं तत् । "विशेष्यं तु प्रिय इत्येतद्वध्याहार्यम्" इत्यपि केचित् । काननेऽन्तर्वनमध्ये इति केषांचिद्याख्यानमयुक्तम्, अन्तरित्य-स्याधिकरणशक्तिप्रधानत्वात्, वनस्येति षष्ठीप्रसङ्गात्, व्यवहित-त्वाच्च । तस्मात्कोपविशेषणत्वमेव युक्तम् ।

दृष्टवान् अवालोकयत्, अतो विश्वव्यमिव अन्यस्याः इतरस्याः सविधं समीपं समेत्य आगत्य निभृतं तूष्णीं यथास्यात्तथा व्यालोलाश्च ञ्चलाः याः हस्ताङ्गुलयः करशाखाः तासां व्यापारैः कियाभिः वसनाञ्चलं वस्त्रप्रान्तं शाटिकाकोणिभिति-यावत् । चपलयन् परिचालयन् स्वापच्युति निद्राभङ्गं क्लृप्तवान् अकरोत् । निभृतं रन्तुमुदवोधयदित्यर्थः । अत्रावगुण्ठनपटमावृत्य सुष्तां प्रति नायकस्य प्रेम्णो- इत्यत्या तस्याः कनिष्ठात्वम्, तत्सविधेऽपि निभृतं रन्तुमुद्धोधनेनान्यां प्रति प्रेम्णो- इश्विकतया तस्याः ज्येष्ठात्विमिति स्पष्टम् । काव्यलिङ्गभलङ्कारः । शार्दूलदिकी- दितं वृत्तम् ॥१८॥

#### अर्धोन्मीलितलोचनाञ्चलचमत्काराभिरामाननां स्मेराद्राधरपल्लवां नववधूमन्यां समालिङ्गति।।१९॥

यत्तु "तथासत्यधीरात्वानुपपत्तिरिति । तन्न । कषायितपदेन बहुकोपकार्यवत्त्वलाभात् । परुषवचनादिना तयोः कोपं प्रत्यक्षमिव पश्यन्" इति केचित् । कोपकार्यविशिष्टतद्विशेष्यकचाक्षुषमेवात्र ग्राहचमिति तत्त्वम् ।

पुष्पस्येत्येकत्वं तदवचयनस्य तात्पर्यविषयत्वाभावात् । अवचयायेति 'तुमर्थाच्च भाववचनादि'ति चतुर्थी । पुष्पमवचेतुं नायकं प्रति कोपाद्वा स्वत एव नम्प्रवदनामेकां च न मध्ये भूयान्पुष्पसमुदायस्तत्र पुष्पग्रहणं कियतामिति नियोजितवानित्यन्वयः । अतो नम्प्रवदना-मित्यस्य न वैयर्थ्यम् । स्वत एव पुष्पग्रहणे प्रसक्तायाः पुष्पविशेषो-पदर्शनस्य तया वञ्चनोपायत्वेनानवबोधात्।

"अर्द्धोन्मीलिते अर्द्धनिमीलिते ये लोचने तयोर्थे अञ्चलचम-त्काराः प्रतिविभ्रमास्तैरभिराममाननं यस्याः।

स्तोकोन्मीलितताराया मनाक् कुञ्चत्पुटोभया।
किञ्चदुत्फल्लपक्ष्माग्रा दृक् सार्द्धमुकुला सुखे।।"
इति केचित्। वस्तुतस्तु, अर्द्धोन्मीलितेत्यञ्चलिवशेषणं तच्च तारकापुटरूपविषयद्वयम्। दृष्टिः सैवेतियुक्तम्। तथा च शार्ङ्कदेवः--अर्द्धव्याकोशिते किञ्चिद्भग्रमन्त्यौ तारकापुटे।
यत्रार्द्धमीलितौ सार्धमुकुलार्थे सुखप्रदे।।

अघीरे ज्येष्ठाकिनिष्ठे उदाहरित—अन्तरिति । अन्तः चेतिस कोपकषा-यिते कोपेन रोषेण नायकापराधजन्येनेतिभावः । कषायिते रक्तीकृते कलुषीकृते इतियावत् । तत्करोतीति णिजन्तात्कषायपदात् 'निष्ठायां सेटि' इति णिलोपः । प्रियतमे प्रेयस्यौ नात्र तमवितशयार्थः स्पमान्यतया प्रियतमाशब्दस्य वध्वर्थे प्रायः प्रयुज्यमानत्वात् ! पश्यन् अवलोकयन्, शठो नायकस्तयोरेकामन्यतरां नस्रवदनामघोमुखीं घने निविडे कानने वने पुष्पस्य कुसुमस्य अवच्याय सङ्ग्रहणाय अवचेतुमित्यर्थः । समायोजयत् नियोजितवान्, प्रैरयदितिभावः । अधीन्मी-लितस्य अर्द्धमुकुलितस्य लोचनाञ्चलस्य नेत्रकोणस्य ये चमत्काराः धीराधारा ज्येष्ठा कनिष्ठा च यथा— धैर्याधैर्यपरिग्रहग्रहिलयोरेणीदृशोः प्रीतये रत्नर्द्वन्द्वमनन्तकान्तिरुचिरं मुख्टिद्वये न्यस्तवान्।

स्मेरं स्मितवत् आर्द्वं चेति कर्मधारयम् । आर्द्रेति स्मितस्य सुधामयत्वं व्यङ्ग्यम् । द्रवद्रव्यसम्बन्धेनैवार्द्रतोत्पत्तेः । तादृशमधर-पल्लवं यस्या इति बहुवीहिः ।

यत्तु "स्मरं स्मितं तेनार्द्रमिति 'तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन' इति तृतीया समासः" इति । तन्न । स्मितमात्रपरत्वे लक्षणापत्तेः । अवच्छेदकत्वेनोपस्थितस्यान्यत्रान्वयानुपपत्तेः । अतएव नित्यो घट इत्यत्र विशेषणत्वेन घटत्वोपस्थितावपि स्वातन्त्र्येणोपस्थित्यर्थं लक्षणेति सिद्धान्तः ।

केचित्तु "स्मेरार्द्धेति पाठः। अधरस्यार्धमर्धाधरः स एव पल्लवः, स्मेर अर्धाधरपल्लवो यस्याः, यद्वा स्मेरम् अर्धं यस्य, स्मेरार्धोऽधरपल्लवो यस्याः" इति व्याचल्युः। स्मितं च विपक्ष-प्रतारणसन्तोषात्। आलिङ्गने सम्यक्त्वं च तदाशङ्काविरहविशिष्ट-त्वम्, तेन दृढतरत्वादि व्यङ्ग्यम्॥१९॥

धैर्येति । यद्यप्यजाद्यदन्तमिति अधैर्यशब्दस्य पूर्वनिपातापित्तः, अल्पाच्तरमित्यस्मात्तस्य परत्वात्, तथापि समुद्राभ्रादित्यादिनिदेशेन तदनित्यत्वज्ञापनाञ्चानुपपित्तः, तयोः परिग्रहोऽङ्गीकारः। तत्र ग्रहिलयोराग्रहशीलयोः। पिच्छादित्वादिलच् । वस्तुतस्तु धैर्याधैर्यपरिग्रहौ परिगृहीतौ ययोस्ते धैर्याधैर्यपरिग्रहो । तादृश्यौ च ते ग्रहिले विम्रमाः तरिभरामं मनोहरम् आननं मुखं यस्यास्ताम्, स्मेराद्राघरपल्लवाम् समेरं स्मित गत् आदं किलन्नं स्मितस्य सुघामयत्वमनेन व्यज्यते, अन्याम् अपरां नव-वधूं नवोढां जायां "वधूर्जाया—-" इत्यमरः । समालिङ्गिति सम्यक्परिष्वजित । अत्र नवववूपदं न रोचते, नवोढायां मध्यात्वप्रगल्मात्वयो रसम्भवात् । अन्या (कनिष्ठा) । विभया तस्या नवत्वं वक्तुं शक्यते । काव्यलिङ्ग्रमलङ्कारः । शार्द्रलिक्नीडितं वृत्तम् ॥१९॥

प्राप्तावसरे घीराघीरे ज्येष्ठाकिनिष्ठे निर्दिशित—धैर्याधैर्येति। धैर्यञ्चा-धैर्यञ्च-भैर्याधैर्ये तयोः परिग्रहः ययोस्ते धैर्याधैर्यपरिग्रहे, ते च ते ग्रहिले च तयोः

#### एकस्याः कलयन् करे प्रथमतो रत्नं परस्याः प्रियो हस्ताहस्तिमिषात् स्पृशन्कुचतटीमानन्दमाविन्दति।२०।

मानवत्यौ चेति कर्मधारयः। ''पुंवत्कर्मधारयः'' इति पुंवद्भावः। प्रीतये मानभङ्गायेत्यर्थः। तदुवतं साहित्यदर्पणे——

सामभेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम्।
तद्भङ्गाय पितः कुर्यात् षडुपायानिति क्रमात्।।
एतेन साममात्रेण निवर्तयितुमशक्यत्वात्कोपस्य दृढत्वं तेन च
प्रगल्भत्वं व्यज्यते। उभाभ्यामेकस्य दानानौचित्याद्वत्नद्वन्द्वमित्युक्तम्। प्रीतिमात्रोद्देशेन स्वी यायै दानानर्हत्वात्। अनन्तकान्तिरुचिरमिति। तथाचापूर्वमिदं रत्नद्वयमित्यद्भुतवस्तुप्रदर्शनव्याजेन
दत्तमिति भावः।

काले काले प्रदातव्यं धनं विभवमात्रया। निमित्तान्तरकृतं यत्तु दानं नाम च तन्मतम्।। इति भरतोक्तेः। एकस्मिन्नेव मुष्टावुभयोनिधाने युगपदेव-द्वाभ्यां ग्रहणप्रसङ्गात् वक्ष्यमाणो विशेषो न सिद्ध्येत्। अत उक्तं मुष्टिद्वये इति।

तलमध्यस्थितैर्लग्नैरङगुल्यग्रैरगोपितैः।
निष्पीडच मध्यमां तिष्ठत्यङगुष्ठो मुष्टिरिष्यते।
कुन्तिनिस्त्रिंशदण्डादिग्रहे विविधयोधने।
धावने प्राङमुखाङगुष्ठो मल्लयुद्धे करद्वयम्।।

पत्युः सागस्तया घीरतामधीरतां च स्वीकुर्वन्त्योरतएव प्रहिलयोः मानवत्योः एणीदृशोः एणी मृगी तद्वच्चपले दृशौ ययोस्तयोः प्रीतये प्रसादनाय अनन्तकान्ति-रुचिरं अपरिमितदीप्तिभः कमनीयं रत्नद्वन्द्वं मणियुगलमिति यावत् । मृष्टिद्वये पृथक् पृथक् स्वकरयोर्मुष्टियुगले न्यस्तवान् न्यघापयन् प्रियः नायक इतियावत् । प्रथमतः पूर्वं एकस्याः प्रेम्णि कनिष्ठायाः करे हस्ते रत्नं मणि कलयन् स्थापयन् परस्याः प्रेयस्याः कुचतटीं स्तनाग्रदेशं हस्ताहस्तिमिषात् हस्तयोर्हस्तयोर्गृहीत्वेयं किया कीडारूपा प्रवृत्तेत्येतावदर्थे "तत्र तेनेदमिति सरूपे" इति युद्धप्रवृत्त्यभावेऽपि क्वा-चित्कः समासः, सूत्रे इति शब्दस्य बहुलार्थकत्वात् । अत्रव्व "कर्णाक्षिपप्रथितमयशो

अप्रकटपरपुरुषानुरागा परकीया। सा च द्विविधा-परोढा कन्यका च। कन्यायाः पित्राद्यधीनतया परकीया-त्वम्। अस्या गुप्तैव सर्वा चेष्टा।

इति शार्ङ्गदेवः। प्रथमतो ज्येष्ठायै रत्नप्रदानात् पूर्वं तेन तद्विषयकादरिवशेषद्योतनम् । वध्यमाणान्यदीयकुचस्पर्शेन तस्याः स्वापकर्षशङ्का माभूदित्येतदर्थम्। हस्ते हस्ते गृहीत्वेदं युद्धं प्रवृत्तमिति हस्ताहस्ति । युद्धत्वं च रत्नग्रहणतत्प्रतिवन्धोभयरूपपरस्पर-विरुद्धव्यापारकरणात् । तत्र तेनेदिमिति सरूप इति समासः। युद्धपदस्य विवादमात्रपरत्वात् । वधानुकूलव्यापारपर्यन्तस्याविव-क्षितत्वात् अत एव-"पुमान् सङ्ग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि परस्त्रियाः"। इति याज्ञवल्क्यवाक्ये परस्परकेशग्रहणपूर्विका क्रीडा केशाकेशिः। तत्र तेनदेमिति सरूपे इति बहुव्रीहौ कृते "इच्कर्मव्यतिहारे" इति समासान्त प्रत्यय इति विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातिमिति दिक्।।२०।। ।।इति स्वीयानिरूपणम्।।

क्रमप्राप्तां परकीयां लक्षयित—अप्रकटेति । अत्रानुरक्तमात्रस्य लक्षणत्वे स्वीयादावित्वयाप्तिरत उक्तं परेति । तच्च स्वभर्तृ प्रति-योगिकभेदवत्त्वम् । अतो न दोषः । भेदप्रतियोग्यप्रसिद्ध्या वेश्यायामिष नातिव्याप्तिः । एतेनाप्रकटपदात्तद्वारणमिति निरस्तम् । पुरुषपदं त्वनुरागपदस्य स्नेहमात्रपरत्वे स्वभर्तृ भिन्नसस्यादिविषयकस्नेह-वत्यां स्वीयायामितिव्याप्तिवारणार्थम् । वस्तुतो न देयमेव ।

बन्धुवर्गैरभाणि'' इत्यादिप्रयोगाः। परस्परकरग्रहणव्याजादित्यर्थः। स्पृशन् आमृशन् आनन्दं परां मुदम् आविन्दिति संत्लभते। काव्यलिङ्गमलङ्कारः, शार्द्ल-विक्रीडितं च वृत्तम् ॥२०॥

इत्यं मुर्ग्येका, घीराऽघीराघीराघीरेति प्रत्येकं त्रिविधे मध्याप्रगलमे पुनर्ज्येष्ठ-त्वकनिष्ठत्वाम्यां द्विविधतया द्वादशेति सङ्कलनया त्रयोदश भेदाः स्वीयायाः॥ अथावसरप्राप्तां परकीयां लक्षयति --- अप्रकटेति । अप्रकटः सूक्ष्मबृद्धि-गोचरः परेण स्वपरिणेतृभिन्नेन पुरुषेण अनुरागः रतिर्थस्याः सा परकीया परस्थे- अनुरागपदेन रसरूपाया एव रतेरवश्यं ग्राहचत्वात् । स्त्रीनिष्ठायाश्च तस्याः पुरुषविषयकत्वनियमात् । अन्यथा स्वभर्तृभिन्नपुत्रादिस्नेहवत्यां स्वीयायामतिव्याप्तितादवस्थ्यात् ।

स्यादेतत् । कन्यकायामव्याप्तः, वेश्याया इव तस्या अपि स्वभर्तुरप्रसिद्धत्वात्।

न च भर्तृ पदमनुरागिवषयपरं, तथाचानुरागिवषयादेकस्मादन्यस्मिन् अनुरागिवषयेऽनुरक्तत्वान्न दोष इति वाच्यम्; उभयानुरागवत्यां लक्षणासम्भवेऽप्येकमात्रानुरक्तायामव्याप्तिप्रसङ्गात्।
अनुरागिवषयत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकभेदस्यान्यस्मिन्ननुरागिवषयेऽनुपपन्नत्वाच्च। भेदव्यधिकरणस्यैव धर्मस्य भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वात्। तत्प्रतियोगिकभेदिनवेशे चातिव्याप्तितादवस्थ्यात्।

न च भेदप्रतियोगितावच्छेदकेऽनुरागपदं स्नेहमात्रपरं, तथा च स्नेहिवषयत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्त्वं रितिविषयस्य सम्भव-त्येवेति वाच्यम्; स्वीयादावित्याप्तेः, उक्तप्रतियोगिताकभेदिवशेषणवैयर्थ्याच्च। सर्वस्यैव यित्किञ्चित्स्नेहिवषयत्वादसम्भवाच्च स्नेहे तिन्नष्ठत्विवशेषणेऽपि तद्दोषाच्च। परकीयायां जारिवषय-कस्नेहस्यापि सत्त्वे बाधकाभावात्। रितस्नेहयोविरोधस्याकरे-ऽप्यनुक्तत्वात्।

न च स्वनिष्ठभार्यात्वानिरूपकत्वमेव स्वभर्तृं भिन्नत्विमिति वाच्यम्; कन्यकायां स्वनिष्ठभार्यात्वस्याप्यसिद्धेः। अन्यथा वेश्याया-मितव्याप्तेः।

न च यन्निष्ठे भर्तृत्वे स्वनिरूपितत्वाभावः स एवात्र परशब्दार्थं इति वाच्यम्; भार्यारहितानुरक्तायां परकीयायामव्याप्तेः। तन्निष्ठभर्तृत्वस्याप्रसिद्धेः। भार्यासहितानुरक्तवेश्यायामतिव्याप्तेश्च।

यिमिति गहादित्वाच्छप्रत्ययः 'कुग्जनस्य परस्य च' इति कुगागमञ्च। परिणयश्चात्र स्मृत्युक्तोऽष्टिविधो मन्तव्यः। यथाह मनुः—ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्य-स्तथासुरः। गान्धर्वो राक्षसञ्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः। तां विभजते-- सेति। सा परकीया द्विविधा द्विप्रकारा, परोढा परेणानुरागविषयादन्येन ऊढा

अथ तिल्ला यो भार्यात्वाभावस्तत्प्रतियोग्यनिरूपकत्वमेवात्र परत्वम्। अस्ति चान्यत्र प्रसिद्धस्य भार्यात्वस्याभावः परकीयायाम्। तत्प्रतियोगिभार्यात्वनिरूपकत्वाभावश्च तदनुरागविषये इति नाव्याप्तिरिति चेन्न। वेश्यायामितव्याप्तेः। पुरुषान्तरिनरूपित-भार्यात्वाभावस्य स्वीयायामिप सत्त्वात्, तत्प्रतियोगिभार्यात्वस्य तद्भर्तृनिरूपितत्वाभावात्तदनुरक्तायां स्वीयायामिप तद्दोषाच्च। तिल्लिपितभार्यात्वस्य च स्वीयानिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वा-नुपपत्तेः। तद्भर्तृनिरूपितभार्यात्वाभावस्य तद्भार्यायामनपपत्तेः।

अथोच्यते भर्तृ त्वसामान्ये यन्निष्ठत्वस्य निरूपितत्वोभयात्य-न्ताभावः स एवात्र परशब्दार्थः । स्वपदं लक्ष्यत्वाभिमतनायिकापरम् । परोढायां परिणेतृनिष्ठभर्तृ त्वे स्वनिरूपितत्वसत्त्वेऽिष यदपेक्षया तस्याः परकीयात्वं तन्निष्ठत्वाभावादुभयाभावः । भार्यारहितानु-रक्तायां च तस्यां कन्यकायां च तस्योभयाभाववत्त्वान्नाव्याप्तिः । स्वीयायां चोभयसत्त्वान्नातिव्याप्तिरिति । तन्न । वेश्यायामितव्याप्तेः । एतेन भाविपुरुषापेक्षया पित्राद्यपेक्षया चान्यत्वमादाय कन्यकायां नाव्याप्तिरिति निरस्तं, विनैव विवाहं मृतायां तस्यामन्याप्तेः ।

तिन्नरूपितं भर्तृंत्वं यस्याग्रे भावि तत्प्रतियोगिकभेदोऽपि हि कया रीत्या निवेश्यः । न तावद्भाविविवाहकपुरुषत्वाविच्छन्नप्रति-योगिताकत्वेन, भूतविवाहायामव्याप्तेः । नापि भर्तृंत्वाविच्छन्नप्रति-योगिताकत्वेन, भर्तृंत्वं हि शास्त्रीयं वा, तदुपभोगकर्तृंत्वं वा, अयमस्या भर्तेति व्यवहारिवषयत्वं वा, तद्दानो-द्देश्यत्वं वा। नाद्यः। प्रकृतकन्यकानिरूपितस्य भर्तृंत्वस्य तत्रानु-

परिणीतेतियावत्। कन्यकाऽजातपाणिग्रहणा च। कन्यकाया अनूढतया परकीयात्वं कथिमिति शङ्कां निराकुरुते—कन्याया इति। कन्याया पित्राद्यधीनतया पत्युः स्वत्वानुत्पत्ताविष पितुस्तदभावे भ्रात्रादेः स्वत्वसत्त्वात्तदायत्तत्या परकीयता परकीयाभेदे गणनेत्यर्थः। अस्याश्चेष्टां निरूपयित—अस्या इति। अस्याः परकीयायाः सर्वा निखिल।ऽपि चेष्टा अनुरागन्यञ्जको न्यापारः गुप्तैव परानभि-लक्षितैव भवतीतिशेषः॥

त्पत्तेः। न द्वितीयः। उपनायकसाधारण्यात्। न तृतीयः। सस्यादिता-दृशव्यवहारस्य जारेऽपि सत्त्वात्। न चतुर्थः। दैववशादुपनायकायैव यस्या दानं तस्यामव्याप्तेः। पित्राद्यपेक्षया परत्वोपादाने च स्वीयादा-वतिव्याप्तेरितिदिक्।

एतेन "वित्तमात्रानुपाधिकपरपुरुषानुरागवत्त्वं परकीयात्वम्। तेन वित्तमात्रानुपाधिकप्रकटपरपुरुषानुरागायाः क्वान्तर्भाव इति शङ्कानवकाशः," इत्यपि निरस्तम् । परपदार्थानुक्तौ तत्राप्युक्त-दोषावतारात् । वक्ष्यमाणस्याप्रकटत्वस्य तत्रापि सत्त्वेनोक्त-शङ्कानवकाशाच्च । अतएवाप्रकटित इति पाठः । तेन—

> ज्ञाता मैत्री सहजमधुरापातिभिर्लोचनान्तैः कर्णाकणि प्रथितमयशो बन्धुवर्गैरभाणि। सम्प्रत्येवं तदिप न मनाङ मुञ्चिति प्राणनाथं को जानीते कुवलयदृशः कीदृशः प्रेमबन्धः।।

इत्यत्र लोकरनुरागज्ञानेऽपि नायिकानिष्ठव्यापारेण तदभावा-न्नाव्याप्तिरित्यपि निरस्तम् । अप्रकटितिविशेषणस्य वैय-थ्यांच्च । तदर्थनिरुक्तेश्च तिष्ठज्ञानिवषयत्वाभावः । तथा चेश्वर-ज्ञानिवषयत्वादप्रसिद्धिः । जन्यत्वेन ज्ञानिवशेषणेऽपि स्वनिष्ठज्ञान-विषयत्वात् । यित्किञ्च्ज्ञानिवषयत्वाभावविवक्षायां त्वतिव्याप्तिः । स्वभिन्ननिष्ठत्विवशेषणेऽपि नायकज्ञानमादाय स्व तदनुरागविषयश्चेत्युभयापेक्षया यद्भिन्नं तद्वृत्तित्विवशेषणेऽपि सख्यादिना ज्ञाततदनुरागायामव्याप्तिः । स्वविषद्धवृत्तित्विवशेषणेऽपि सपत्न्यादिना ज्ञातानुरागायामव्याप्तेरित्यास्तां विस्तरः ।

अत्रोच्यते । विरुद्धनिष्ठज्ञानविषयत्वाभावप्रकारकेच्छाविशेष्य-त्वमेवात्राप्रकटत्वम् । अयं मदनुरागो विरुद्धैर्मा ज्ञायतामित्याकारके-च्छायाः परकीयायामावश्यकत्वात्।

विरुद्धत्वं च तत्सम्भोगप्रतिबन्धप्रयोजकत्वं न तु स्वविषयक-द्वेषवत्त्वं, प्रयोजनाभावात् । गुरुभर्त्रादिनिष्ठज्ञानविषयत्वाभावस्यापी-ष्यमाणत्वाच्च । तत्साधारणस्यैव विरुद्धत्वस्य निवेशात् । इदं च न स्वीयायाम् लज्जावशादन्यैर्मा ज्ञायतामित्याकारकेच्छायाः सख्यादि-साधारणज्ञानविषयत्वाभावप्रकारिकाया एव तत्रोत्पत्तेः।

एवं च गुणविशेषशालिदरिद्रानुरक्तायां वेश्यायामितव्याप्तिः।
मात्रादिनिष्ठज्ञानाभावस्य तयापीष्यमाणत्वात्। यथोक्तविरुद्धत्वस्य
मात्रादाविष सत्त्वात्। अत उक्तं परपुरुषेति। परत्वं चात्र स्वघितसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावाविच्छन्नविशेषणताकयिद्धशेष्यकज्ञानत्वं विरुद्धनिष्ठाया अनयोः सम्भोगो मा भूदितीच्छा
तिन्निष्ठकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकं तत्त्वं ग्राहचम्। वेश्यामात्रादिनिष्ठायां हि तादृशेच्छायामयं धनाभाववानिति ज्ञानत्वं
कारणतावच्छेदकम्। तत्र धनाभावो विशेषणतावच्छेदकः। स च
नायिकाघितसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताको न भवति, स्वामित्वसम्बन्धस्य तत्र प्रतियोगितावच्छेदकत्वादिति न व्यभिचारः।

परोढाकन्यकयोस्तु गुर्वादिनिष्ठायाम् क्तेच्छायामयमेतन्ना-यिकाप्रतियोगिकत्वं स्वनिष्ठत्वं चेत्युभयसम्बन्धेन भर्तृ त्वाभाववान् । इयमेतन्नायकप्रतियोगिकत्वं स्वनिष्ठत्वं चेत्युभयसबन्धेन भार्यात्वा-भाववती, इति वा ज्ञानकारणम्। तत्र च यथोक्तो नायिकाघटित-सम्बन्ध एव प्रतियोगितावच्छेदक इति नाव्याप्तिः। न चोक्तोभय-सम्बन्धेन भर्तृ त्वाभाववानेव परपदार्थोऽस्विति वाच्यम्। उक्तव्यभि-चारतादवस्थ्यात्। यदि तुक्तरूपं परत्वं निवेश्यते तदाऽप्रकटत्वं यन्निष्ठज्ञानविषयत्वाभाव इच्छायां प्रकारस्तद्विशेष्यकस्वविगीतत्व-बुद्धिरूपानिष्टसाधनताज्ञानप्रयोज्या या इच्छा वक्तव्यम्। भवति हि अन्यसमवेते मन्निष्ठैतद्विषयकानुरागज्ञानं तिनिष्ठमद्विशेष्यकविगीतत्वप्रकारकबुद्धिजनकमित्येतादृशमनिष्टसाधन-तत उक्तेच्छेति । न कन्यकायामव्याप्तिः । वेश्यायां तु न यथोक्तज्ञानजन्या तादृशेच्छा, किन्तूक्तानुरागज्ञान-यदेतद्विघटनरूपानिष्टसाधनताज्ञानं तज्जन्यैवेति न व्यभिचार इति दिक्।।

अतएवोक्तसाधारणधर्मावच्छिन्नत्वाद्विभागमाह—सा चेति।

परोढा यथा--

अयं रेवाकुञ्जः कुसुमशरसेवासमुचितः समीरोऽयं वेलावनविदलदेलापरिमलः। इयं प्रावृड् धन्या नवजलदिवन्यासरुचिरा पराधीनं चेतः सिख किमिप कर्तुं मृगयते।।२१।।

परोढेति । परप्रतियोगिकभार्यात्वाश्रय इत्यर्थः । कन्यका चेति । किञ्चित्प्रतियोगिकभार्यात्वानाश्रय इत्यर्थः । कन्यकाया इति । परोढात्वं कन्यकात्वंचेत्यन्यत् रवत्त्वमेव परकीयात्विमिति यथाश्रुताभिप्रायम् ।

अयमिति । अनेन स्वानुभूतानेकगुणगणशालित्वं व्यङ्ग्यम् । रेवापदेन पुण्यतीर्थतया तत्रागमनस्य जनैरन्यथानाशङ्कनीयत्वसूचनम्। कुञ्जेति । इतरानवलोकनीयत्वद्योतनम् । कुसुमशरेति । सद्य एवा-ह्लादजनकत्वध्वनिः। सैवेति विप्रलम्भव्यावृत्तिः। तत्र दुःखदत्वात् उचितत्वम्, उद्दीपकत्वेन रतावितशयाधायकत्वात्। सम्यक्त्वं च बलवदन्तापजनकाभावप्रतियोगि - स्वाधिकरणकसम्भोगकत्वम्। समीरपदं कुञ्जाभ्यन्तरप्रवेशयोग्यत्वार्थम् । अयमिति परिमलसिद्धि-निरासार्थम्। वेला रेवासिन्निहितदेशः। लाक्षणिकत्वात्। "अथा-म्बुधितटे वेला कालमर्यादयोरिप" इति त्रिकाण्डशेष:। एतेन कोषादाव-नुक्तत्वाद्वेलापदस्य न तत्रैव शक्तिरिति निरस्तम्। वनेति कुसुमान्तर-गन्धसंवलनभूमिः। "दरेति पाठ" इति केचित्। विदलनं द्वैधीभावः। तेन परिपाकविशेषलाभः । तदनुकूलस्वनिष्ठव्यापारलाभात् । एलापदं तत्फलपरम् । परिमलपदमनिष्टात्युत्कटत्वनिषेधार्थम् । विदलदन्तस्य एलाभिः कर्मधारयः। "तासां परिमलो यत्रेति बहुव्रीहिः" इति केचित्। तन्न। व्यधिकरणबहुत्रीहिप्रसङ्गात्। तस्माद्वेलावने विदलदेलापरिमलो यस्मिन्स इति षष्ठीसमासगर्भपूर्वोत्तरपदो बहुव्रीहिः। व्यधिकरणत्वे-ऽपि "सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ" इत्यनुशासनमूलकत्वात्। न च एलापरिमलेत्यत्र "पूरणगुण" इति षष्ठीसमासनिषेधापत्तिः। सर्वदा भेदान्वयित्वेन तदप्रवृत्ते:। शुक्लो घट इत्यादि घटस्य शुक्ल

इति च यस्योभयथान्वयबोधकत्वे तस्यैव गुणवचनेतिग्रहणात्। अस्य तु धर्ममात्रपरतया कदापि तद्वत्परत्वाभावात्। तथा च तीर एवागत्योक्तगन्धसम्बन्धोऽस्य वृत्त इति दूरागतत्वलाभान्मन्दत्व-सूचनम्। रेवासिन्निधानेन तत्सिल्लिसीकरसम्बन्धाक्षेपाच्छीतलत्वमिष व्यङ्ग्यम्। एतेन "वेलायां परिपाककाल" इत्यपास्तम्।

वनेत्यत्र नवेति पाठान्तरम् । तत्र "नवत्वं परिमलविशेषणम्" इति केचित् । विदलनस्य चिरवृत्तत्वे तदानीं सौरभविशेषाभावव्यावृत्त्यर्थं विदलनविशेषणम् । तदिति तु युक्तम् । वस्तुतस्तु नवपदपौनरुक्त्यात् स पाठ उपेक्ष्य इति तत्त्वम् ।

इयमिति तदसाधारणधर्मप्रत्यक्षं व्यङ्ग्यम्। प्रावृट्पदं कुञ्जस्य जलान्तर्मग्नत्वशङ्कया जनान्तरसञ्चयविरहद्योतनार्थम्। वस्तुतस्तु तदभावसूचनाय नवेति। एतेन पूर्वकाले निदाघातिशयात्तत्तापाप-नोदकत्वमपि व्यङ्ग्यम्। जलदेत्याङ्कादकत्वसूचनम्। विन्यासः सन्निवेशविशेषः। तेन नेत्रयोरद्भुतहेतुत्वम्। चतुरपदेनान्यकालीन-

प्रथमं परोढामुदाहर्तुमुपक्रमते—परोढित । अयमित । अयं दृश्यमानः रेवाकुञ्जः नर्मदातटस्थो लतामण्डपः 'रिवेन्दुजा पूर्वगङ्गा नर्मदा" इति हैमः,। ''निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीवे लतादिपिहितोदरे" इत्यमरः! कुसुमशरस्य कुसुमान्येव शराः बाणा यस्य कामदेवस्येत्यर्थः। सेवायां शुश्रूषायां विविधरितकीडोपभोगार्थं-मिति भावः। समुचितः सम्यक्तयोपयुक्तः। अयं समीरः एषोऽनिलः वेलावने रेवाकुञ्जस्य सीभार्वातिनि कानने विदलत्यो विकसन्त्यश्चैता एलाः पुटिकाफलानि तासां परिमलः विमर्दोत्य सुरिमर्यत्रैवंमूतः। इयमेषा प्रावट् वर्षतुः धन्या पुण्यवती कामिनोरत्युद्दीपकतयोपकारित्वादिति भावः। धन्यत्वे हेतुमाह—नवेति। नवानां नूतनानां जलदानां मेघानां विन्यासे सन्निवेशविशेषे चतुरा प्रवीणा। अस्या-मवस्थायां हे सित्वः! आलि! पराधीनं परस्य पतिभिन्नस्य प्रियतमस्य अधीन-मायत्तं चेतः स्वान्तं यत्किमि वक्तुमशक्यमिति भावः। कर्त्तुं मृगयते अन्विष्यति। रेवाकुञ्जस्यैकान्तकीडायोग्यत्वम्, एलापरिमलानिलस्य शीतलमन्दसुगन्धिता, नव-जलधरानुरा प्रावृट् चेत्युद्दीपनप्राचुर्येण प्रियसमागमोत्सुकं चेतः उपायान्वेषणं करोतीति भावः। रेवाकुञ्जादीनां विशेषचिकीर्षायां हेतुत्वात्काव्यलिङ्गमलङ्कारः शिखरिणी वृत्तम् ॥२१॥

गुप्ता - लक्षिता - विदग्धा - कुलटा - उनुशयाना - मुदिता-प्रभृतीनां परकीयायामेवान्तर्भावः। गुप्ता त्रिविधा-वृत्त-सुरतगोपना, वितिष्यमाणसुरतगोपना वृत्त-वितिष्यमाण-सुरतगोपना च।

विन्यासवैलक्षण्यं व्यङ्ग्यम् । अत एव धन्या जगत्तापहारित्वान्मद-भिलाषसम्पादकत्वाच्च । एवं च यथा नवमेघसङघट्टनं प्रावृषा कृतं तथा ममाप्यभिनवाभिलिषतनायकघटनं त्वया कार्यमिति भावः । पराधीनं स्वाभिमतकार्यप्रतिवन्धका ये श्वशुरादयस्तदायत्तम् । किमपि विशिष्य वक्तुमशक्यं कर्तुं मृगयते । उपायान्वेषणं करोति । तथा च गुर्वादिवञ्चनपूर्वकं प्रच्छन्नकामुकस्त्वया समानेय इति भावः । यद्वा । परानुरक्तं मनः किमप्यनुचितं प्राणिवयोगं कर्तुं विचारयित । "मदीयत्वेन मनोऽनुल्लेखस्तु दुःखदत्वादात्मीयत्वाभावसूचनार्थं" इति केचित् । "रसैरुद्रैशिच्छन्ना यमनसभलागः शिखरिणीं" इति वृत्तरत्नाकरः ।।२१।।

गुष्तेति। भावे क्तप्रत्ययान्ताद् अर्शआद्यजन्तम्। गुप्तं गोपन-मस्त्यस्या इत्यर्थः। "केचित्तु मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्चेति चकारस्या-नुक्तसमुच्चयार्थत्वाद्वर्तमाने कर्तरि" क्त इत्याहुः। तन्न। तेन कर्मण्येव क्तप्रत्ययविधानाच्चकारेण कर्तरि तद्विधानानुपपत्तेः।

कुलानि बहून् जारानटतीति कुलटा। शकन्ध्वादित्वात्पररूपम्। अतएव ममार्याकोषे कुलटेति पदमशङ्कं पररूपेणैव संसाध्यम्। "इत्थमनुशिष्यमाणा स्मयतेस्म तिरोवलद्वदनम्।" स्वभर्तृ भिन्नेकमान्त्राननुरक्तत्वे सत्यनुरक्तत्वं कुलटात्वम्। तथा च सामानाधिकरण्य-सम्बन्धेन स्वभर्तृ प्रतियोगिकभेदवत्त्वे सति प्रतियोगित्वानुयोगित्वो-भयसम्बन्धेन स्वानुरागविषयवान् यो भेदः सामानाधिकरण्येन तद्विशिष्टो योऽनुरागः तद्वत्त्वं पर्यवसितार्थः।

आद्यं सामानाधिकरण्यं विशेषणताविशेषघटितम्, द्वितीयं तु विशेषणताविशेषविषयत्वोभयघटितमिति, विशेषः। वेश्यावारणाय

#### त्रिविधापि सा यथा--

इवश्रः ऋध्यतु विद्विषन्तु सुहृदो निन्दन्तु वा मातरः तस्मिन् किन्तु न मन्दिरे सिख पुनः स्वापो विधेयो मया।

स्वभर्षृ प्रतियोगिकभेदस्य निवेशः । तस्या अप्येकस्मादनुरागिवषया-दन्यस्मिन् विषयत्वेनानुरागसत्त्वात् । स्वभर्षृभिन्ने एकस्मिन्नेवानु-रक्तायां व्यभिचारवारणाय स्वानुरागिवषयस्य निवेशः । अनुयोगित्वमात्रस्य सम्बन्धतया निवेशे स्वभर्ष् तिद्भन्नोभयमात्रानु-रक्तायां व्यभिचारः स्यादतः प्रतियोगित्वस्यापि निवेशः । न च तद्दोषतादवस्थ्यम् । भेदगर्भस्य सामानाधिकरण्यस्य विविधतत्वात् । प्रतियोगिकभेदस्याप्युभयत्वाद्यविष्ठन्नप्रतियोगिताकस्य स्वभर्तर सत्त्वात् स्वभर्ष् त्वाविष्ठन्नप्रतियोगिताकभेदविवक्षायां तु तन्मात्रनिवे-शेऽपि क्षतिविरहात् ।

नन्ववं बहुगामिन्यां कन्यकायामव्याप्तिरितिचेन्नः तस्या अलक्ष्य-त्वात्, परकीयायामेवान्तर्भाव इति ग्रन्थे परकीयापदेन परोहाया एव विवक्षितत्वात्। कन्यकाया एतः द्वेदोदाहरणानन्तरमेवोदाहृतत्वात्। अभियुक्तव्यवहारेणैव लक्ष्यालक्ष्यव्यवस्थानात्। तदुक्तम्—

सिद्धानुगममात्रं तु कर्तव्यं हि परीक्षकैः। तत्सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम्।।

इवश्रूरिति । श्वशुरस्य स्त्री श्वश्रूः । श्वशुरस्योकाराकारलोपश्चेत्यूङ, ऊकाराकारयोश्च लोपः । स्वभर्तृ भार्यान्यजनकत्वे सति स्त्रीत्वं श्वश्रूत्वम् । अन्यासु श्वशुरस्त्रोषु श्वश्रूव्यवहारस्तु स्वभर्तृ भार्या-न्यतरजनकनिरूपितभार्यात्वसम्बन्धाद् गौणः । स्ववचनार्थाननुष्ठानं

ननु परोढाक्रन्यकेत्युक्तभेदद्वयादितिरिक्तमिप गुप्ता लक्षितेत्यादिभेदजातं वक्तं शक्यत एवेति चेन्नेत्याह—गुप्तेत्यादि । लक्षणोदाहरणे वक्ष्येते । एतासां परकी-यायामेव परोढायामेवेत्यर्थः । अन्तर्भावः समावेश इतियावत् ।

तत्र गुप्तां निर्दिशति गुप्तेति। त्रिविधा त्रिप्रकारा। प्रकारान् निर्दिशति—
वृत्तेत्यादि। वृत्तस्य कृतपूर्वस्य वर्तिष्यमाणस्य कृरिष्यमाणस्य वृत्तर्वित्यमाणस्य कृतपूर्वस्य करिष्यमाणस्य चेति भावः। सुरतस्य परपुरुषसम्भोगस्य गोपना अपह्नवकत्रीति यावत्।।

#### आखोराकपणाय कोणकुहरादुत्फालमातन्वती मार्जारी नखरैः खरैः कृतवती कां कां न मे दुर्दशाम् ।२२।

क्रोधनिमित्तम् । लोडभ्युपगमार्थः । "भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परम्" इत्यमरः । परस्परपदस्यायमर्थः । स्वभर्तृ भिन्नो यः स्वभर्तृ जनकजन्यस्तिन्निष्ठभर्तृ त्विनिरूपितभार्यात्ववतो तद्यातेति । स्वपदं यत्प्रतियोगिकं यातृत्वं विवक्षितं तत्परम् ।

तिस्मिन्निति । यत्र पूर्वस्यां रात्रावृषितं तत्रेत्यर्थः । सखोति, "तस्यामप्यप्रकाशनादितगाम्भोर्यं व्यङ्ग्यम्" इति केचित् । वस्तुतस्तु सखीभ्यो गोपनस्यानुपयुक्तत्वादुक्तवाक्यस्यान्यश्रवणाभिप्रायेणै-वोक्तत्वात्सखीमृद्द्श्योक्तस्यान्येषां प्रामाण्यबोधो भवत्वित्यभिप्रायेण सखोति सम्बुद्धः । पुनिरित्येकवारं स्वापस्य वृत्तत्वसूचनम् । स्वापपदेन तद्दशायां कृतस्य क्षतादेरप्रतोकार्यत्वं व्यङ्ग्यम् ।

आखुपदेन गृहस्य शून्यत्वं व्यङ्ग्यम् । "एकत्वेन दुर्लभत्विमिति" केचित् । आक्रमणाय ग्रहणं कर्तुं जागरावस्थायां मार्जार्या अपसारण-वारणाय कोणेति । तत्रस्थस्य सहसा दर्शनाभावात् तत्राप्यतिदुर्ल-क्षत्वलाभाय कुहरादिति । तथा च पूर्वमेव तत्र निलीय स्थितेत्यर्थः । उत्फालस्तदाक्रमणानुकूलकर्मविशेषः । एकत्वं नखक्षतानां नियत-स्थानकत्वव्यञ्जनार्थम् । आतन्वती पुनः पुनर्विद्धाना ।

उदाहरति—त्रिविधेति। इवश्रूरिति। इवश्रूः श्वसुरजाया पितप्रसूरितियावत्। 'पितपित्न्योः प्रसूः श्वश्रूः" इत्यमरः। ऋष्यतु कोषं करोतु आज्ञामङ्गत्वादितिशेषः। सुहृदो मित्राणि सखीवर्गं इति यावत् विद्विषन्तु असूयां कुर्वन्तु। उपदेशाग्रहणादिति शेषः। यातरः पत्युज्यें छक्तिष्ठभ्रातृपत्न्यः "मार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परम्" इत्यमरः। 'यती प्रयत्ने' घातोः 'यतेर्गृद्धिश्च' इत्यौणादिकः ऋन्प्रत्ययो वृद्धिश्च। निन्दन्तु गर्हंयन्तु वचनानुरोधेनेति शेषः। एतदिखलं मया सोढन्यमितिमावः। किन्तु सखि हेवयस्ये! तिसम् उषितपूर्वे मन्दिरे सद्मिन मया पुनः भूयः कदापि स्वापः शयनं न विधेयः न कर्तव्यः। स्वापाकरणे हेतुमाह—ः आखोरिति। आखोर्मूषकस्य, आसमन्तात् खनतीति 'खनु अवदारणे' 'आङ्परयो खनिशंभ्यां डिच्च' इत्युः। 'उन्दुरुर्मूषिकोप्याखुः' इत्यमरः। आऋमणाय जिघांसया

मार्जारीति स्त्रीत्वं तिर्यग्जातीयपुरुषस्यापि सम्बन्धाभावस्चनार्थम्।
नखरैः खरैरिति विरोधाभासः। नखं नखपदप्रवृत्तिनिमित्तम्।
"नखत्वं रातीति नखरः" इति स्वामी। यद्यपि घट इत्यत्र घटत्वांशे
अन्याप्रकारको बोधो घटत्ववानित्यत्र तदंशे घटत्वत्वप्रकारक इति
यथा वैषम्यं तथात्र नास्ति । नखत्वांशे निरविच्छन्नप्रकारताया
एवोभयत्राप्यनुभवात्। तथापि व्युत्पत्तिमात्रं तदितिबोध्यम्। कां
कामित्यनेन नखाभिघातातिरिक्तावस्थान्तरं व्यङ्ग्यम्। अत्राच्छुरितकाख्यं नखक्षतं गोप्यत्वेन विवक्षणीयम्। अर्थाच्चान्येषामपि
गोपनसिद्धः। तदुक्तं रितरहस्ये——

अव्यक्तरेखमनुकर्म नखैः समस्तै रोमाञ्चक्रच्चटचटाध्वनियोजितान्तम् । अङगुष्ठजाग्रतलताडनतो नखानां गण्डस्तनान्तरगमाच्छुरितं लिखन्ति ।।

इति। अतएव मार्जारीनखपर्यन्तानुधावनसार्थक्यम्। अनेन वृत्तमात्ररतगोपनम्, हठात्तत्रैव स्थापनेऽप्येवमेव भावीति भाविरतमात्र-गोपनम्, अर्थाच्चोभयरतगोपनिमत्याहुः। अर्थसिद्धत्वान्न तृतीयो भेद इत्यन्ये॥२२॥

कोगस्य गृहैकदेशस्य कुहरात् विवरात् "कुहरं विवरं विलम्" इत्यमरः। उत्कालमातन्वती कूर्दनं विद्याना मार्जारी विडाली। मार्षिट मुखमिति 'मूजू शुद्धौ' 'किञ्जिम्यां चित्" इत्यारन्। 'मृजेर्वृ द्धिः' इतिवृद्धिः। 'ओतुर्विडालो मार्जारः' इत्यमरः। स्त्रियां ङीष्। खरैः तीक्ष्णैः नखरैः नखैः, 'नखो स्त्री नखरोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः। मे कां कां वक्तुमशक्यां दुर्दशां दुरवस्थां नितम्बस्तनादिविलेखनरूपामिति मावः। न कृतवती नाकरोत्, अपितु सर्वां दुर्दशामकरोदिति यावत्। अत्र मार्जारीप्रसङ्गेनोपपितकृतनखक्षतादिगोपनप्रयासाद्वृत्तस्य, न तत्र मया स्वापो विधय इति वर्तिष्यमाणस्य, अर्थाच्चोभयसुरतस्य गोपनिमिति गुप्तायाः भेदत्रयमुदाहृतम्। स्वापाकरणे दुर्दशाया हेतुत्वात् काव्यलिङ्गं, छद्मना नखक्षतादेगोपनाच्च व्याजोक्तिस्तदनयोः संसृष्टिरलङ्कारः। शार्दूलिकिशिदतं च वृत्तम्॥२२॥

#### विदग्धा च द्विविधा क्रियाविदग्धा वाग्विदग्धा च। वाग्विदग्धा यथा—

#### निविडतमतमालविल्लवल्ली-विचिक्तलराजिविराजितोपकण्ठे।

निविडेति । निविडत्वमत्यन्तसन्निकर्षः । ततोऽप्यतिशयलाभाय तमेति। सन्निकर्षे च तदर्थान्वयः। तमालपदेन स्वतः श्यामतया मेघसादृश्याद् ग्रीष्मे विश्रामार्हत्वसूचनम् । निविडेति । तदभ्यन्तरे तेजःसंयोगाभावात् तद्विपिनान्तर्गतानां दुर्लक्ष्यत्वसूचनम् । तान् वल्लन्ते वेष्टयन्तीति तमालविल्लन्यः । मल्लीतिपाठे मल्लन्ते अवलम्बन्ते इत्यर्थः। ''ताइच ता वल्ल्यश्रचेति कर्मधारयं' इति केचित्। यद्वा तमाला मिललवल्ल्यश्चेति द्वन्द्वः, न च विचिक्तलस्यापि मल्ली-विशेषत्वान्मल्लीशब्देन सह द्वन्द्वानुपपत्तिः। सामान्यविशेषवाचक-पदयोर्द्वन्द्वनिषेधस्य "त्यदादीनि सर्वैनित्यम्" इति सूत्रे वाचनिकतया भाष्यकारैः पठितत्वादितिवाच्यम् तत्सिहिता विचिकला इति मध्यमपदलोपेन व्याख्यानात्। मालवल्लीतिपाठे मालो वृक्षविशेषः। लतासम्बन्धेन वृक्षसूक्ष्मान्तराणामि व्यवहितत्वसूचनम्। मल्लीति ग्रीष्मे तत्कुसुमोत्पत्त्या सौरभसूचनम्। "उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णम्" पथिकेति पूर्वपरिचयाभावात्तत्सम्भाषणादेरन्यैरनाश-ङ्कनीयत्वसूचनम। उचितत्वं निदाघवेदनापनायकत्वात्। संशब्दः स्वसम्भोगोपधायकत्वसूचनार्थः। तवेति स्थानान्तरविरहलाभार्थम्।

विदग्धां विभजते—विदग्धिति । निपुणेतियावत् । उपपितसम्भोगोपयोगिवचनकियानैपुण्यं विदग्धात्विमिति भावः । पूर्वामुदाहरित-वागिति । निविडेति ।
अद्यास्मिन् सिवतिर सूर्ये तोन्ने तीक्ष्णे मध्याह्मव्यापितया नितान्ततापजनक इत्यर्थः ।
निविडतमान् अतिशयधनान् तमालान् तापिच्छाख्यान् तरून् वल्लन्ते वेष्टयन्तीति
निविडतमतमालवल्त्यश्च ता वल्त्यो लताः । अत्र प्रथमविल्लपदस्य वेष्टनमात्रार्थकत्वं
द्वितीयस्य च लतार्थकत्विमिति व्याख्यात्मतम् । वस्तुतस्तु मिल्लवल्लीत्येव
पाठः साधीयान्, तमालानां मल्लीलतानां चेतिभावः । तथा विचिक्लानां विशिष्ट-

### पथिक समुचितस्तवाद्य तीव्रे सिवतरि तत्र सरित्तटे निवासः। २३।।

अद्येति क्लृप्तिनिवासान्तराभावलाभार्थम्। तस्मिन्निति तद्गुणानां स्वानुभूतत्वद्योतनार्थम्।

अत्र दीर्घसमासनिबन्धनाद गौडी रीतिः श्रृङ्गारानुपयुक्तेति तदुपादानं स्वस्य पथिकविषयकरितगोपनार्थमिति न दोषः। केचित्तु "सुकुमार-कठिनवर्णवत्त्वादेव तयोर्भेदः। असमस्तपदप्राया वैदर्भीत्यत्र प्रायेत्युक्तवा वैदर्भ्यामिप दीर्घसमासोऽस्त्येव" इत्याहुः। तन्न।

लोलालकावलिवलन्नयनारविन्द-

लीलावशंवदितलोकविलोचनायाः। सायाहनि प्रणयिनो भवनं ब्रजन्त्या-श्चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः।।

इत्यस्य मधुररसेषु दीर्घसमासानौचित्योदाहरणतया रसगङ्गाधरे उदाहृतत्वात्। प्रायेणासमास इत्यत्र ततोऽल्पार्थकतया दीर्घसमासा-भावस्य तदर्थत्वात्। स च विशिष्टाभावः क्वचित् समासाभावात् क्वचित्समासदीर्घत्वाभावादिति रीतिज्ञैः सिद्धान्तितत्वात्। अतएव पञ्चपदाधिकसमासा गौडीति भानुदत्तमिश्चैरेवालङ्कारतिलके उक्तम्।

सरित्पदं जलाहरणव्याजेन तत्र स्वगमनयोग्यत्वद्योतनार्थम्। तत्सम्बन्धेन तटस्य शैत्यसूचनम्। अन्ये तु "विराजितेति सम्बुद्धिः। सौन्दर्यविशेषशालिन्निति तदर्थः। उपकण्ठे कण्ठस्य समीपे मद्वक्षसीति यावत्। तमालसम्बन्धेन म्लानत्वव्यावृत्तिः। विचिक्लै राजते शोभते इति विचिक्तलराट्, तिस्मिन्विचिक्तलराजि। राजेः विवप् सप्तम्येक-

मल्लीनां च राजयः पङ्क्तयः तार्मिवराजितः शोभितः उपकण्ठोऽन्तिकप्रदेशो यस्मिन्। "उपकण्ठोन्तिकाम्यर्णे" इत्यमरः। एवंविधे सिर्ताटे नदीतीरे। हे पिथक। पान्थ! तव निवासो वसितः। समुचितः सर्वथायोग्य इतिभावः। निविडतम-तमालमिल्लवल्लीविचिक्लराजिविराजितः स नदीतीरस्थः प्रदेश एवावयोः सङ्केतस्थलमिति साभिप्रायवचनरचनाविशेषतया वक्तीति वाग्विदग्धेयम्। सिर्ताटविशेषणस्य साभिप्रायत्वोत्तया परिकरालङ्कारः। पुष्पिताग्रा वृत्तम्॥२३॥

#### क्रियाविदग्धा यथा--

#### दासाय भवननाथे बदरीमपनेतुमादिशति। हेमन्ते हरिणाक्षी पर्यास कुठारं विनिक्षिपति॥२४॥

वचनान्तम् उपकण्ठे इत्यस्य विशेषणम्। तत्र तव निवासो योग्यो गाढपरिरम्भाद्''इति वदन्ति। अत्र नदीतीरग्रीष्ममध्याह् नरूपौ देशकालौ सङ्केतोपयुक्तौ। तदुक्तं साहित्यदर्पणे—

क्षेत्रं वाटीभग्नदेवालयो दूतीगृहं वनम्। मालामञ्चाःश्मशानानि नद्यादीनां तटी तथा।। एवं कृताभिसाराणां पुंश्चलीनां विनोदने। स्थानान्यष्टौ तथा ध्वान्तच्छन्ने कुत्रचिदाश्रयः।।

अन्यत्राप्युक्तम्--

दुर्दिनं हिमसंपातो हेमन्तरजनी तथा। चन्द्रोदयः प्रदोषश्च ग्रीष्ममध्याह् न एव च॥

'उभयमपीदमपलक्षणम्' इत्यभियुक्ताः । तथा च तत्समये प्रायेण लोकानां प्रचाराभावात् । कस्यचित्तत्सत्त्वेऽपि तमालादिभिर्व्यवधान-सम्पत्तेर्नदीप्रवाहशब्दबाहुल्यादृलयशब्दादिश्रवणासम्भवादनुमित्यसम्भवा-च्च निर्यन्त्रणं सम्भोगविजृम्भणमिति व्यञ्जनेति वाग्विदग्धेयम् ॥२३॥

दासायेति । दासपदं निकृष्टकर्मणि प्रेरणार्हत्वसूचकम्। "त्रियया यमभिप्रैति" इति सम्प्रदानत्वम्। भवननाथेति तदादेशस्या-वश्यसम्पाद्यत्वम्, तस्यास्तद्विषयकानुरागहीनत्वं च व्यङ्ग्यम्। "कर्कन्धूर्वदरीकोली" इत्यमरः। कण्टकप्राचुर्यात्सन्निहितत्वाच्च

कियाविदग्धामुदाहर्तुमाचष्ट्रे—दासायेति । भवननाथे गृहस्वामिनि बदरीं कोलीतरुम् अपनेतुम् आमूलाच्छेत्तं दासाय निजसेवकाय आदिश्चित आज्ञापयित हेमन्ते शीततौं हरिणाक्षी चञ्चलनयनेतियावत् कुठारं स्विधितं पर्यास जलान्त-रितिभावः । विनिक्षिपित प्रक्षिप्य गोपयतीत्यर्थः । बदरीवृक्षच्छेदनात्स्वसङ्केतस्थलभङ्गिमया छेदनसाधनं जलान्तः प्रक्षिपित, शैत्यातिशयान्न तत्र कोऽप्यन्विष्य-तीति क्रियाकौशलं हरिणाक्ष्याः । अत्र कुठारगोपनरूपवस्तुना चौर्यसुरतस्थल-रक्षणरूपो वस्तुध्विनः । उपगीतिश्च छन्दः ॥२४॥

लक्षिता यथा--

यद्भूतं तद्भूतं यद्भूयात्तदिष वा भूयात्। यद्भवति तद्भवति वा विफलस्तवकोऽपि गोपनायासः ॥२५॥

छेदाज्ञादानम् । अतएव जनान्तरागमनशङ्काविरहात्सिन्निहिततया नायिकायास्तत्प्रतिबन्धे प्रवृत्तिः । हेमन्तपदं वृक्षान्तराणां तदानीं पत्रभङ्गत्वसूचकम् । तस्यास्तदानीं फलप्रादुर्भावात् । हरिणाक्षीति दीर्घदृष्टित्वसूचनम् । सङ्केतभङ्गभिया कुठारगोपनस्थलगवेषणार्थं वा झटिति कुठारदूरीकरणार्थं वा । "चञ्चलाक्षीति" केचित् । पयसि तत्र तत्सत्त्वशङ्कानुदयादितिभावः । निक्षेपे विशेषस्तु जनान्तर-निष्ठज्ञानाविषयत्वरूपः । "द्वयोः कुठारः स्विधितः" इत्यमरः । अत्र सङ्केतस्थलस्य तच्छेदकारणकुठारविघटनद्वारा रक्षणात् त्रिया-वैदग्ध्यम् ॥२४॥

यद्भूतिमिति । "आत्मानं निवारयन्तीमन्यत्र तद्गोपनकारिणीं सखों प्रति नायिकाया उक्तिः" इति केचित् । वस्तुतो नायिकां प्रति सख्या उक्तिरिति युक्तम् । यत्पूर्वं वृत्तं तद्वृत्तमेव नत्वन्यथाकर्तुं शक्यम् । द्वितीयभूतपदमुक्तार्थे लाक्षणिकम् । अन्यथा उद्देश्यताव-च्छेदकविधेययोरैक्येन शाब्दबोधानुपपत्तेः । एतेन नायकविशेष-

लक्षितां प्रकटितपरपुरुषानुरागामुदाहरितं— यदिति। यद्भूतं यन्निष्पन्नं त्वया यत्कृतमिति यावत्। तद्भूतं तत्तु कृतमेवेत्यर्थः। न त्वया तदर्थं परचात्तापः कियत इतिमावः। अपि वा अतःपरमि यद्भूयात् यत्स्यात् तद्भूयात् तद्भवतु। न तदर्थं तव कापि चिन्तेति भावः। 'मृतिस्ते वृषल भूयात्'' इत्यादाविवेच्छामात्र-परत्वेऽि आशीःपदार्थदर्शनादत्र शुभेच्छाविरहेऽप्याशीलिङः प्रयोगः। यद्भवित साम्प्रतमिप त्वया यत्क्रियते तद्भवित तिक्त्यत एव, दृढ़ानुरागान्न त्वं ततो निर्वाततुं क्षमेति भावः। अतएव तव नायिकाया कोऽिष किचदिष गोपनायासः गोपन-प्रयत्नः 'यत्नः प्रयत्न आय।सः'' इत्यभिधानमाला। विफलः निष्प्रयोजन इति यावत्। अहं त्वद्वृत्तमिखलं वेद्मि न मत्पुरतस्तद्गोपनप्रयत्नस्त्वया कार्यः। यथेच्छं विहरेति सखीवचनाभिप्रायः। अत्रानुप्राससंसृष्टं काव्यलिङ्गमलङ्कारः। उद्गीतिश्च छन्दः॥२५॥

कुलटा यथा—

एते वारिकणान् किरन्ति पुरुषान् वर्षन्ति नाम्भोधराः

शैलाः शाद्वलमुद्वमन्ति न सृजन्त्येते पुनर्नायकान्।

शैलोक्ये तरवः फलानि सुवते नैवारभन्ते जनान्

धातः कातरमालपामि कुलटाहेतोस्त्वया कि कृतम्।।२६॥

विषयकानुरागस्य दुर्यशोहेतुत्वेऽि तिद्ध्या तदनुतापो न सहृदयत्वपर्यवसायीति सूचितम्। यत्तद्वार्ताप्रकाशरूपं भूयादिति सपत्न्यादिभिराशास्यते तदिप भूयात्, भवित्वित तिद्विषयकोपेक्षासूचनम्, अन्यथा आशिषि लिङोऽनुपपत्तेः। ननु भाविप्रकाशभयादतः परमेव ततो निर्वातत्व्यमित्यत आह—यदिति। तिद्विषयकमित्रष्ठानुरागज्ञानादिरूपं यत्साम्प्रतं लिङ्गज्ञानादिना भवित तद्भवतु। वाशब्दोऽनास्थायाम्। "कार्याकार्यविचारणा यदि भवत्स्नेहाय दत्तं जलम्" इति न्यायात्। गोपनं स्वनिष्ठतदनुरागस्य विषद्धवृत्तिज्ञानविषयत्वाभावानुकूलो व्यापारस्तद्विषयक आयासः प्रयत्नः। विफलो गोपनरूपफलानुपधायकत्वात्, प्रकारान्तरेण तस्य परैर्लक्षितत्वादिति तात्पर्यम्। कोपीति आयासस्य लोकोत्तरत्वसूचनम्। "गोपीति सम्बद्धचन्तः पाठ" इति केचित्।।२५।।

एत इति । अनेन प्रत्यक्षत्वसूचनम् । स्वापकर्तृदर्शने विषादो-द्रेकात् । कणपदमप्रयोजकत्वार्थम् । बहुत्वं शतमप्यन्धानां न पश्यतीति व्यञ्जनार्थम् । किरन्तीति स्वानपेक्षितत्वं व्यङ्ग्यम् । पुरुषपदं सम्भोगसामर्थ्यसूचकम् । बहुत्वं सिद्धमात्रपुरुषानादाय सिद्धसाधन-वारणार्थम् । वर्षन्तीति जलकणापेक्षयाप्यधिकपुरुषाणामपेक्षितत्व-लाभार्थम् । अम्भोधरा इति योगार्थमादाय पुरुषवृष्टित्वरूपायोग्यतया अग्रेऽपि तदाशानिवारणार्थम् । तेन विषादाधिक्यसिद्धिः । शैला इति काठिन्यसूचकम् । "शाद्वलः शादहरितः" इत्यमरः । उद्वमन्तीत्य-निच्छासिद्धत्वं व्यङ्ग्यम् । पुनरिति व्यतिरेकार्थम् । नायकान्पुन- रित्यन्वयः। तेन शाद्वलस्यापि स्वानपेक्षिततया तद्वचितरेके नायकेषु गम्यमाने तेषां स्वेच्छाविषयत्वलाभः। एतेन "शैलाः पुनरिति" योजनं परास्तम्। नायकजनकत्वस्य मेघेष्वनुक्ततया शैलानामिष तत्तौल्येन व्यतिरेकानुपपत्तेः। त्रैलोक्यपदे चातुर्वण्यादित्वात् ष्यञ्। यद्यपि भूमिवृक्षाणामिष पुरुषानुत्पादकत्वादुपालम्भविषयत्वं तुल्यम्, तथापि स्वर्गपातालस्थानां कामदत्वात्प्रार्थितरेषि तदनुत्पादनात्तदाधिक्य-मितिभावः। सुवत इति षूङो लुग्विकरणस्य लट्प्रथमपुरुषे बहुवचने ष्ट्यम्। कालविशेषपुरस्कारमात्रेण पुरुषानारम्भकत्ववारणाय एवकारः। नारभन्त एवत्यन्वयः। धातिरिति बुद्धौ व्यवस्थाप्य सम्बुद्धः। कातरं दीनं यथास्यात्तथा। स्वोत्कृष्टं प्रत्यन्यथा दुर्वचत्वात्। आलपामीत्युक्तेः स्पष्टत्वसूचनम्। त्वयेति सर्वाभिमतकर्तृत्वसूचनम् अस्मदुपयुक्तपुरुषबाहुल्यानुपयुक्तानां मेघादीनामनुपयुक्तत्वादिति-भावः। "न केवलमानर्थक्यं किन्तु मदनोद्दीपकजलसीकरादिजनकतया सार्थकत्वमिप" इति केचित्।।२६॥

अथ प्रसङ्गप्राप्तं कुलटोदाहरणमुपन्यस्यति—कुलटेति । कुलानामटेति विग्रहे समासः। शकन्थ्वादिषु पाठात्पररूपम्। कुलान्यटतीति प्राचीनोक्ते तुङी-बापत्तिः स्यात् बहुलपुरुषाभावेन सम्भोगभरमलभमाना कामुकी विधातार-मुपालमते-एत इति। एते दृश्यमानाः अम्भोधरा मेघा वारिकणान् जलविन्दून् किरन्ति । परितो विक्षिपन्तीति यावत् । किन्तु पुरुषान् सम्भोगसमर्थान् जनान् न वर्षन्ति । तथा एते शैलाः पर्वताः शाहलं तृणजातम् उहमन्ति उद्गिरन्ति, उत्पादयन्तीति यावत् । गौणवृत्तिव्यपाश्रयणान्नात्रोद्धमनस्याश्लीलत्वम् । पुनः किन्तु नायकान् सम्भोगकलाभिज्ञान् जनान् न सृजन्ति नोत्पादयन्ति । त्रैलोक्ये त्रिभुवनेऽपि तरवः वृक्षाः फलानि सुवते सस्यादीनुद्भावयन्ति "लाभे सस्ये शराद्यग्रे व्युष्टौ च फलके फलम्" इति शाश्वतः । किन्तु जनान् कामुकीतुष्टिकरान् व्यक्तीनितिभावः । नैवारभन्ते न जनयन्ति । अतो हेतोः हे धातः जगत्सष्टः ! अहं कातरं दीनं यथास्यात्तथा आलपानि उपालमे यत् त्वया विश्वसृजेतियावत् कुलटाहेतोः अस्मत्सदृशकामुकीनिमित्तमिति यावत् । किकृतम् । व्यर्थस्ते मेघादिनिर्माणश्रमस्तद्द्वाराऽस्मत्कामोदीपनात् प्रचुरनायकाभावात्तत्प्रशमासामर्थ्याच्चेतिभावः । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । शार्द्लिविकीडितं च वृत्तम् ।।२६॥

अनुशयाना यथा—सा तु अनुशयाना त्रिविधा भवति। वर्तमानस्थानविघटनेन भाविस्थानाभावशङ्कया स्वानधि-ष्ठितं सङ्केतस्थलं प्रति भर्तुरागमनानागमनेन च। अत्र प्रत्येकमुदाहरणम्—

समुपागतवित चैत्रे निपतितपत्रे लवङ्गलितिकायाः। सुदृशः कपोलपाली हर हर तालीदलद्युतिं लेभे।।२७॥

वर्तमानेति । यद्यपि भाविस्थानाभावशङ्कास्थलेऽपि वर्तमान-स्थानविघटनमस्त्येव, तथापि कृतसङ्केतस्थानस्य स्वरूपतो विघटने, आद्यः। तत्सत्त्वेऽपि देशान्तरगमनादिना तत्र सम्भोगविघटने द्वितीयो भेदः। एवं च नायकविशेषमात्रविषयको नास्या अनराग इति बोध्यम्।

समुपेति । चैत्रपदं वसन्तारम्भ एव तिद्वघटनात् पीडाया असह्यत्वद्योतनार्थम् । लतैव लितका स्वार्थे कन् । यद्वा अल्पार्थे बोध्यः । यत्तु "एवं सङ्कतानर्हत्वप्रसङ्ग" इति । तन्न । अतिजीर्णत्व-

अथानुशयानां त्रिविधां दर्शयित—अनुशयानेति। अनुशयो नाम पश्चात्तापः तद्वतीत्यर्थः। तत्रकारानाह—सा त्विति। वर्तमानेति। विद्यमानस्य सङ्केतस्थानस्य विघटनेन विद्वतत्वात्सन्तप्यन्तीति प्रथमःप्रकारः। भावीति। भाविनः भविष्यतः स्थानस्य सङ्केतस्थलस्याभावशङ्कया ध्वंससंशयेन सन्तप्यन्तीति द्वितीयः प्रकारः। स्वमधिष्ठितं स्वेन नायिकयेति भावः। अधिष्ठितं सङ्केतस्थलं सङ्कमाय निश्चितं प्रदेशम्। प्रति भर्तुरुपपतेः न तु पत्युरिति स्पष्टमेव। आगमनानागमनेन गुरुजनाज्ञया कार्यान्तरव्यापृतत्वादेशान्तरगमनादिना वा तत्रागच्छेन्नवेति संशयत्वादिति तृतीयः प्रकारः।

१. इष्टहानिजनितानुतापवत्त्वमनुशयानात्विमत्यनन्तभट्टोक्तं लक्षणं तु न समीचीनं विहितानौचित्यप्रयोज्यखेदस्यैवानुतापत्वेन प्रसिद्धेः। अस्मन्मतेन तु स्वोपपितसम्भोगसामग्रीविशिष्टत्व-स्वाधिष्ठितसङ्केतस्थलाधिकरणकोपपितगमना-नुमानप्रयोज्यत्वान्यतरसम्बन्धेन स्वविशिष्टतापवत्त्वमनुशयानात्विमत्युचितम्।

व्यावृत्त्या सङ्केतयोग्यत्वस्यैव लाभात्। "विगलितदलत्वादनुकम्प्यत्व-मर्थम्" इति केचित्। निपतितानि पत्राणि यस्मिन् इति चैत्रविशेषणम्। न च पत्रपदस्य लितकान्वयसापेक्षत्वादसामर्थ्ये कथं समास इति वाच्यम् ; पत्रपदस्य सम्वन्धिविशेषसाकाङक्षतया देवदत्तस्य गुरु-कुलिमत्यादिवत्सामर्थ्यस्य सुस्थत्वात्। तदुक्तम्—

सम्बन्धिशब्दसापेक्षे नित्यं सर्वः प्रयुज्यते।
वाक्यवत् सा व्यपेक्षा हि वृत्ताविष न हीयते।।
यद्वा लितकाया इति पञ्चमी बोध्या। निपततीितपाठे भावलक्षणा सप्तमी बोध्या। सुदृश इत्यनेन पत्रान्तराणां गलनस्य क्रमेण भावितया एकपत्रनिपातेनािष लवङ्गलतायाः सङ्केतानहित्वरूप-विघटनपर्यालोचनं व्यङ्गयम्। कपोलपाली गण्डस्थली। स्त्रीत्वं साजात्यात्तस्याः दुःखौचित्यलाभार्थम्। हरहरेति नाियकाया दुःखार्थदर्शनजन्यविषादलाभार्थम्। यद्यिष्, "प्राप तालीवनश्याम-मुपकण्ठं महोदधः" इत्यादौ श्यामत्वम्, तथािष विशेषे पाण्डुत्वं बोध्यम्। निदर्शनालङ्कारः, तालीदलद्युतेः कपोलेन धारणासम्भवात् सादृश्यपर्यवसानात्। गीतिश्लुन्दः।

आर्याप्रथमदलोक्तं कथमपि यदि लक्षणं भवेदुभयोः। दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्भुजङ्गेशः॥ इति वृत्तरत्नाकरः॥२७॥

उदाहति कमशो लक्षयति—अत्रेति। समुपागतेति। चैत्रे मधौ "स्याच्चैत्रे चैतिको मधुः" इत्यमरः। समुपागतवित वसन्तसमये प्राप्त एवेत्यर्थः। लवङ्गलितिकायाः देवकुसुमव्रततेः "लवङ्गं देवकुसुमं" "वल्लीतु व्रतिर्लिता" इतिचामरः। पत्रे पर्णे निपतित विगलित सित हर हर हन्तेत्यर्थकं खेदसूचकमेतत् पदम्। सुदृशः शोभनेक्षणायाः कपोलपाली गण्डस्थली तालीदलस्य तृणवृक्षविशेषस्य द्युति कान्ति पाण्डुरतामिति य।वत्, लेभे प्राप। चैत्रप्रारम्भे दलैकमात्रपतनात्तयानुमितं यदस्मद्वर्तमानसङ्केतस्थलाच्छादनभृतलवङ्गलितकायाः सर्वपत्रपतने गोपनत्व-विरहात्कथं चौर्यरतं सम्पत्स्यते, इतिचिन्तया तत्कपोलयोः पाण्डुतातिशयम-भवदित्यभिप्रायः। निदर्शनालङ्कारो गीतिश्च छन्दः॥२७॥

# निद्रालुकेकिमिथुनानि कपोतपोतव्याधूतनूतनसरोक्हपल्लवानि । तत्रापि तन्वि न वनानि कियन्ति सन्ति खिद्यस्व न प्रियतमस्य गृहं प्रयाहि॥२८॥

निद्रालुरिति। अनेन सर्वदा तत्रावस्थानं व्यङ्ग्यम्। केकि-पदं वनानां तमालादिमत्तया घनभ्रमजनकत्वलाभार्थम्। मिथुनपदं तिर्यक्चेष्टादर्शनस्य कामोद्रेकहेतुतायाः कामशास्त्रप्रसिद्धत्वात्। तेन मयूराणां सुरताभावेऽपि न क्षतिः। यद्वा तत्र सीत्कृतानां मयूरशब्दसंवलनेनान्यानवगम्यत्वं व्यङ्ग्यम्। तथा च कामशास्त्रम्—

मुञ्च पीडय गृहाण जीवय त्राहि हाधिगिति सीत्कृतं विदुः।
तच्च लावककपोतकोिकलाहंसकोकसदृशै रुतक्रमैः।।
एतेन कपोतेत्यादिकं व्याख्यातम्। तिर्यग्रतदर्शनार्थमाह—कपोतेति।
पोतपदं यौवनलाभार्थम्। कपोतपदं पारावतपरम्। तेषां कामातिशयस्य प्रसिद्धेः। नूतनत्वमदृष्टपूर्वकत्वरूपं महीरुहविशेषणम्।
तदुक्तम्—

कल्लोलिनीकाननकन्दरादौ दृष्टयाश्रये चार्पितचित्तवृत्तिः। मृदुक्रमारम्भमभिन्नधैर्यः श्लथोऽपि दीर्घं रमते रतेषु।।

द्वितीयामनुशयानामुदाहरित—निद्वालुरिति। तन्वि! हे कोमलाङ्गि ! तत्रापि पितगृहेऽपीति भावः। निद्वालूनि स्वापशीलानि "स्वप्नक् शयालुनिद्वालुः" इत्यमरः। केकिनां प्रशस्तकेकावतां मयूराणां 'केका वाणी मयूरस्य" इत्यमरः। मिथुनानि स्त्रीपुंद्वन्द्वानि, कपोतपोतैः पारावतशावकैः व्याधूताः कम्पिताः नूतनाः नवाश्च ते महीरुहाणां वृक्षाणां पल्लवाः किसल्या येषु तथाविधानि वनानि विहारोपयोगिगृहसमीपप्रदेशा इति यावत्। कियन्ति कितसंख्यकानि न सन्ति किम् ? अपितु सन्त्येवेति भावः। अतो न खिद्यस्व खेदं माकुरु प्रियतमस्य परिणीतस्य पत्युरित्यर्थः गृहं प्रयाहि गच्छ। पतिगृहेऽज्ञाततया सङ्केतस्थलं लप्स्यते नवा तत्र कथं मे चौर्यरतं भावीति भविष्यसङ्केतस्थलचिन्तयाऽनुशयानेयम्। व्याजोक्तिलङ्कारः। वसन्तितिककः च वृत्तम् ॥२८॥

#### कर्णकित्तरसालमञ्जरीपिञ्जरीकृतकपोलमण्डलः । निष्यतन्नयनवारिधारया राधया मधुरिपुनिरोक्ष्यते ॥२९॥

पल्लवपदेन वनानां स्वरूपेणोद्दीपकत्वम्। प्रियतमेत्यत्र स्वार्थे तमप्। "तरप्तमपौ घः", इति प्रकरणोत्कर्षेण संज्ञाकरणं स्वार्थि-का अपि तरबादयः सन्तीति। ज्ञापनार्थमिति सिद्धान्तात्। याने प्रकर्षस्तु उक्तवैमनस्याभावत्वरूपः। अन्यथा पितगृहगमनसमये तदाकलय्य सर्वेऽप्यसतीभावं प्रतीयुरिति भावः॥२८॥

कर्णेति। मञ्जर्या उत्तंसयोग्यतयान्यैरप्रतक्यंत्वं व्यक्ष्यम्। किल्पितपदं तदुत्तंसीकरणार्थमेव तत्र गमनशङ्कानिवारणार्थम्। रसालपदं तादृशोद्दीपकसङ्केतभङ्गप्रयुक्तविप्रलम्भातिशयार्थम्। मञ्जरीपदं वसन्तसमयद्योतनार्थम्। मञ्जरी पुष्पगुच्छिवशेषः। पञ्जरीकृतेति च्विप्रत्ययेन पूर्वकालावच्छेदेन पञ्जरत्वाभाव-लाभात्तदातनपञ्जरत्वस्य मञ्जरीपरागनिबन्धनत्वं लभ्यते। तत्परागाणां कपोलमात्रसंस्गितया सङ्केतगर्भनिवन्धनवैमत्यनिमित्त-कमन्दागमनसूचकम्। यद्यपि रसालमञ्जरीदर्शनमात्रेणापि सङ्केत-स्थले तद्गमनानुमितिर्भवत्येव, तथापि कपोलस्यावस्थान्तर-प्राप्तिवत्तस्यापि तदलाभेन दुरवस्थासूचनार्थः। पञ्जरीत्यादि। मण्डलपदं सर्वावच्छेदेन पिञ्जरत्वलाभार्थम्, तेन मञ्जर्या रजोबाहुल्यं तेन तत्खण्डनसमये तस्य त्वराराहित्यम्। तेन कदाचित्पुनरागच्छे-

तृतीयं प्रकारमनुशयानाया दर्शयति—कर्णेति । कर्णे श्रवसि किल्पता रचिता या रसालस्य आम्रस्य "आम्रश्चूतो रसालोऽसौ" इत्यमरः । मञ्जरी प्रसूनोव्द्र्द्भेदः, तथा पिञ्जरीकृतं पीतवर्णतां प्रापितं परागसंसर्गादितिशेषः । कपोलमण्डलं गण्ड-स्थलं यस्य, एवंविधो मधुरिषुः श्रीकृष्णः राघया नायिकया निष्पतन्ती निर्गच्छन्ती नयनवारीणाम् अश्रूणामितियावत् धारा प्रवाहः यस्याः सा, एवंभूतया सत्या निरोक्थतेऽवलोक्यते ।

स्वयं रसालतलं सङ्केतस्थलमभिधाय कार्यान्तरव्यापृततया तत्र गन्तुमशक्ता राधा रसालमञ्जरीसनाथितकणं श्रीकृष्णमवलोक्यायं तत्र गत्वा निराशः समायात इत्यनुशेते। तद्गुणसूक्ष्मालङ्कारयोः सङ्करः। रथोद्धता च वृत्तम्।।२९।।

## मुदिता यथा— गोष्ठेषु तिष्ठिति पतिर्वधिरा ननान्दा नेत्रद्वयस्य च न पाटवमस्ति यातुः।

दिति सम्भावनया सङ्केतस्थले विलम्ब्य समागत इति व्यङ्ग्यम्। कपोलमञ्जर्योराधाराधेयभावप्रतीतेः पुरुषायितप्रवृत्तकामिनी-वृत्तान्तावगमात् स्वस्य तदलाभकृतदुःखातिशयस्तेन च विप्रलम्भो-त्कर्षो व्यङ्ग्यः। तदुक्तम्—

सम्भोगसुखसम्भिन्नो विप्रलम्भस्तु दुःखयुक्। रतिस्तयोः प्रकर्षः स्यादुत्कर्षात् सुखदुःखयोः॥ यद्वा—–अतिसौरभमञ्जरीपरागच्छुरितं प्रेक्ष्य कपोलमीक्षितस्य।

स्विवभेदवदङ्गतोपभोगव्यवहारव्यवसायमाससाद ।।
यद्वा-धन्येयं रसालमंजरी या मदीयिवम्बाधररागरञ्जनयोग्यं
दियततमस्य कपोलिबम्बं स्वपरागे रञ्जयित । अहं तु च्युतसङ्केता
तदभावादधन्येत्यनुतापो विप्रलम्भोत्कर्षाधायकतया व्यङ्गयः ।
निःशेषेण पतन्तीति पक्ष्माग्रविघटनाभावाद्वाहुल्यं व्यङ्गयम् ।
शतृप्रत्ययेनाव्यवधानेन धारान्तरोत्पत्तिसूचनम् । स्वेदिनपाते तस्या
अपि सङ्केतदेशगमनित्याशङ्का स्यादतो नयनेति । निरीक्ष्यते
निःशेषेण दर्शनविषयः क्रियते इत्युत्कण्ठातिशयः । तदुक्तम्—

"आपिबन्तीव दृश्यं या सिवकासानिमेषिणी।" इति । सङ्केतभङ्गदुःखेन अनिमेषदर्शनाच्चाश्रूत्पत्तिर्बोध्या। तदाह भरतः— आनन्दामर्षाभ्यां धूमाञ्जनजृम्भणाभयाच्छोकात्। अनिमिषप्रेक्षणतः शीता द्वोगा द्भवेदस्रम्।।

राधायाश्च कन्यात्वादेवं परकीयात्वम् नतु परपरिणीतत्वात्, महालक्ष्म्यवतारतया तदनौचित्यात्। आथर्वणे शौनकशाखायां गोपालतापन्यां "राधादामोदरौ पूज्यौ" इत्युक्तेः। "वाराणस्यां तु विमला राधा वृन्दावने वने" इति पाञ्चरात्रोक्तेश्च॥२९॥ गोष्ठेष्विति। गावस्तिष्ठन्त्यत्र गोष्ठम्। "अम्बाम्बगोसव्येति" षत्वम्। एतेनाविदग्धत्वं द्योत्यम्। बहुत्वेन चिरकालेन पुनरागमनं व्यङ्ग्यम्।

#### इत्थं निशम्य तरुणीकुचकुम्भसीम्नि रोमाञ्चकञ्चुकमुदञ्चितमाततान ॥ ३०॥

विष्ठतीत्यनेन प्रविगोष्ठं स्थिविलाभात् वदेव व्यङ्ग्यम्। बहूनामिप दर्शनमात्रस्याल्पकालसाध्यत्वात् । पातीति पतिरिति व्युत्पत्त्या स्वानुरागाविषयत्वम्, अन्योपभोगप्रतिबन्धकत्वं च व्यङ्ग्यम्। <mark>"ननान्दा तु स्वसा पत्य</mark>ुः" इत्यमरः। "न नन्दति भ्रातृजायामिति" क्षीरस्वामी। "निज च नन्देः" इति ऋत् प्रत्ययः। केचिदत्र वृद्धिं नानुवर्तयन्ति । "ननान्दा नन्दिनीव सा" इति शब्दार्णवादित्युणादि-वृत्तिकाराः। बधिरत्वं श्रोत्रेन्द्रियोपघातः। यद्यपि तस्याकाशरूपतया नाशो न सम्भवति, तथाप्यदृष्टविशेषोपग्रहाभाव एव कर्णशष्कुलीनिष्ठ उपघात इति सिद्धान्तः। अत्र प्रत्यवितष्ठन्ते। बिधराया दर्शनस्या-पटुनयनायारच श्रवणस्य सम्भवात्कथं सङ्केतकरणौचित्यमिति। तत्र ऋजवः -- प्रतिबन्धकविशेषाभाव एवात्र विवक्षितो न तु सामान्या-भाव इति । केचित्तु ''बिधरस्य श्रवणमुकत्वाद्दुष्टमप्यनया वक्तूमशक्य मिति दर्शनेऽपि न क्षतिः। उत्तरत्र चकारेण श्रोत्रयोरपि पाटव-विरहो व्याख्येयः" इत्याहुः। नव्यास्तु "ननान्दुर्वृत्तिव्यवहितदेश-वर्तित्वेन दर्शनानुपपत्त्या तत्र श्रवणसामर्थ्याभाव एवोक्तः, यातुरच श्रवणानर्हदेशवर्तितया तत्र दर्शनाशक्तिरेवोपन्यस्ता'' इत्याहुः।

अथ मुदितामाह—मुदितेति। उदाहरति—गोष्ठेष्विति। पतिः भर्ता गोष्ठेषु गोकुलेषु "व्रजःस्याद् गोकुलं गोष्ठम्" इति धनञ्जयः। तिष्ठिति निवसति न तस्यात्रागमनसम्भावनेतिभावः। ननान्दा पत्युः स्वसा तु बिधरा एडा उपहत-श्रवणेन्द्रियेति यावत्। 'अकर्णं एडो बिधरः'' इति हैमः। यातुः देवरपत्न्याः नेत्रद्वयस्य द्वयोरप्यक्ष्णोः पाटवं कुशलत्वं च नास्ति, न सा सम्यवपश्यतीतिभावः। इत्थम् एतत्प्रकारकं वचः निशम्य आकर्ण्यं कुतोऽपीतिशेषः। तष्णी युवती कुचौ कुम्भाविवेति कुचकुम्भौ स्तनकलशौ तयोः सीम्नि प्रान्ते उदिञ्चतं उद्गतमुत्कृष्टं वा रोमाञ्च एव कञ्चुकः चोलकस्तम्। "रोमाञ्चो रोमहर्षणः" इत्यमरः। आततान विस्तारयामास। भर्वृगृहे भूयानवसरश्चौर्यरतस्येति मुदितेयमिति तात्पर्यम्। उपमारूपकानुप्राससंसृष्टिरलङ्कारः, वसन्ततिलका च वृत्तम्।।३०।।

#### कन्यका यथा—— किंचित्कुञ्चितहारयिष्ट सरलभूविल्ल साचि स्मितं प्रान्तभ्रान्तिवलोचनद्युतिभुजापर्यस्तकर्णोत्पलम्।

पूर्वार्द्धं च पान्थं प्रति सख्या उक्तिः अतएव वाग्विद्धातो भेदः। निशम्यति । शाम्यतेर्दैवादिकस्य रूपम् । "निशम्यनिशमय्यशब्दौ प्रकृतिभेदात्" इति वामनोक्तेः । अतएव निशाम्यतीति श्रवणे तथा निशमयतीत्यपि भट्टमल्लेनोक्तम् । तरुणीति । तदुपभोगप्रियत्वं द्योत्यम् । कुचौ कुम्भाविवेत्यपमितसमासः । रूपकाश्रयणे कुचप्राधान्यभङ्गापत्तेः । कुम्भपदं चात्र कलशपरम् । करिगण्डेति व्याख्यानं तूपेक्ष्यम् । निरुपपदकुम्भशब्दस्य शीघ्रमेव कलशबोधकत्वात् । सीमपदं स्वरूपार्थकम् । कञ्चुकत्वारोपेण सुरतस्य युद्धरूपत्वध्वनिः । "मोहनं मदनयुद्धमूचिरे" इति कामशास्त्रोक्तेः । एतेन निर्दयसम्भोगोज्जृम्भणं भावीति व्यङ्ग्यम् । तत्रालिङ्गनस्य सर्वापक्षयापूर्वभावित्वात् कुचयोस्तदुद्यतयोः कञ्चुकित्वमर्हम् । "आदौ रतं वाह्यमिह प्रयोज्यं तत्रापि चालिङ्गनपूर्वमेव" इत्युक्तेः ॥३०॥

किञ्चिदिति । "ऊर्मिमत्कुञ्चितं नतम्" इत्यमरः । तिर्यग्वलन-मनेन व्यज्यते । बहुविवर्तनेऽन्येषां शङ्का स्यादिति किञ्चिदित्युक्तम् । एतेन विलताख्यं ग्रीवाकर्मोक्तम् । "पार्श्वोन्मुखी तु विलता ग्रीवाभङ्को तथेक्षणे" इति शार्ङ्कदेवः । सरला स्वाभाविकी भ्रूविल्लर्यत्र । गोप-नार्थं तिद्वकारानुत्पत्तेः । एतेन सरले अकुटिले इति व्याख्यातम् । वल्लीति स्त्रीलिङ्कोन स्वीयस्वाभावाविककौटिल्यस्यापि त्यागे च कामुकविषये प्रेमातिव्यङ्ग्य इति च निरस्तम् । एवं च किञ्चिद्विवर्तनेनापि केषाञ्चिदनुरागशङ्का स्यादेवेति तद्वचावृत्त्यर्थं सरले-त्युक्तम् । साचि तिर्यक् स्मितं यत्र । यावता विवर्तनेन नायको दृश्यते तदपेक्षयाधिकं वलनमत्र बोध्यम् । अन्यथा सचीत्यास्य वैयर्थ्यापत्तेः । तेन स्मितस्य नायकादिप गोपनं सूच्यते । प्रान्ते स्वमीपदेशे भ्रान्ता नायकमपहाय क्षणं लग्ना विलोचनयोर्द्युतियंत्र । इदमन्यैर्दृष्टं न वेति सम्भावनया शिङ्कता दृष्टिरियम । यथा भरतः-

#### अङ्गुल्या स्फुरदङ्गुलीयकरुचा कर्णस्य कण्डूयनम् कुर्वाणा नृपकन्यका सुकृतिनं सन्याजमालोकते ।।३१।।

किञ्चित्प्रवेपिताङ्गस्तथोन्मुखो वीक्षते च पार्श्वानि।
गुरु सञ्जमानकण्ठः श्यामास्यः शङ्कितः पुरुषः।।
केचित्तु "प्रान्तयोरपाङ्गयोभ्रान्ता। तेन कामुको दृङ्मार्गान्मापसरत्विति विरहभीरुत्वध्विनः" इत्याहुः। "भुजाया पर्यस्तं क्षिप्तं कर्णोत्पलं यत्र। एवं च भुजायां कदा त्वत्करकमलसङ्गो भावीत्युत्कण्ठा ध्वन्यत" इति केचित्। वस्तुतस्तु भुजया पर्यस्तं क्षिप्तं कर्णोत्पलं यत्रेति समासः। सरभसविवर्तनेन कर्णोत्पलस्य भुजिशरःसङ्घट्टजन्यित्रयया पातोपपत्तः। न च कर्णानिष्ठित्रययैव तदुपपत्तिरिति वाच्यम्; तत्र तादृशित्रयाविरहात्। मन्दतयैव विवर्तनस्य वाच्यत्वात्। यथोक्तरीत्या तु मन्दविवर्तनेऽपि स्कन्धसंयोगेन तादृशित्रयोपपत्तः। "अङ्गुलीयकर्मामका" इत्यमरः। "जिह्वामूलाङ्गुलेश्छः" इति छ प्रत्ययः। रुचिसम्बन्धेन स्वाशयप्रकाशकत्वं व्यङ्ग्यम्। स्फुरणं चाङ्गुलिकम्पेन मुद्रां मणेरिप कम्पात्तदीयप्रभाया अपि बोध्यम्। प्रभायास्तेजोरूपतया चलनस्य स्वाभाविकत्वे-

परकीयायाः प्रथमं परोढाभेदानुक्त्वावसरप्राप्तं कन्यकाख्यं द्वितीयं प्रकारमाह-कन्यकेति। उदाहरति—किञ्चिदिति। किञ्चिद् ईषत् कुञ्चिता वलियता
हारयिष्टः मुक्तालता यस्यां कियायामेवं कुर्वाणेत्यनेनान्वयः। सरला स्वाभाविकी
भूवल्ली भृकुटिलता यस्यामेवं। साचि तिर्यक् स्मितं मन्दहास्यं यस्यामेवम्। प्रान्तेऽपाङ्गे भ्रान्ता विचलिता विलोचनस्य नेत्रस्य द्युतिः कान्तिः यस्यामेवम्। भुजया
वाहुना पर्यस्तं परिक्षिप्तं पतनोन्मुखमितिशेषः। कर्णोत्पलं कर्णावतंसकमलं यस्यामेवम्। स्फुरन्तो दीप्तिमती अङ्गुलीयकस्य मुद्रिकाया रुक् कान्तिः यस्या एवं भूतया
अङ्गुल्या करशाखया गण्डस्य कपोलस्य कण्डूयनं कर्षणं कुर्वाणा विद्यती काचित्
नृपकन्या का ऽपि राजदुहिताऽपरिणीतेति भावः। सुकृतिनं कमपि धन्यतममिति
यावत्। सव्याजं साकूतम् आलोकते सस्पृहं पश्यति। प्रतिपदमस्या अभिप्रायसूचनं
तु समञ्जसायां द्रष्टव्यम्। काव्यलिङ्गं-क्ष्पकस्यभावोक्तीनां संसृष्टिरलङ्कारः।
शार्दूलविकीडितं वृत्तम्।।३१॥

वित्तमात्रोपाधि हसकलपुरुषानुरागा सामान्यविनता। नन्विग्निमित्रे क्षितिपतावनुरक्तायामैरावत्यामव्याप्तः, वित्तमात्रोपाधेरभावात्, इतिचेत्। मैवम्। सापि काश्मीर-हीरादिदातरि महाराजेऽनु रक्ता न तु महर्षो। तेनावगम्यते तत्रापि वित्तमात्रोपाधिरिति।

ऽप्याश्रयचलनानुविधायित्वात्। गण्डस्येति पाठ उपेक्ष्यः। कर्णकण्डूय-नस्यैवानुरागव्यञ्जकत्वात्। "कर्णकण्डूयनं तद्वत्कबरीमोक्षसंयमौ" इति तत्प्रकरणे साहित्यदर्पणोक्तेः।

"दीपं घट्टयति प्रमार्ष्टि शयनं हस्ताम्बुजेन श्रुतिम्।
सेयं वामकनिष्ठया सवलयक्वाणं च कण्डूयते॥
इति कामशास्त्रोक्तेश्च। एतेन मोट्टायितं सूच्यते।
तद्भावभाविते चित्ते वल्लभस्य कथादिषु।
मोट्टायितमिति प्राहुः कर्णकण्डूयनादिकम्॥ इति दर्पणः।
नृपपदं दुर्लभत्वसूचनार्थम्। "सुकृती पुण्यवान् धन्यः" इत्यमरः।
व्याजः पार्श्वागतसख्यादिदर्शनादिरूपादेशः। यत्तु "यस्त्यक्ष्यते स्यूपः इतिवत् यं पश्यति स सुकृतीति वचनव्यक्तिः" इति।
तच्चिन्त्यम्। यत्र यूपत्वस्य तत्क्षणोत्तरकालीनतया वचनभङ्गा-श्रयणेऽपीह अत्र सुकृतस्य तद्दश्यत्वेऽपि हेतुत्वोपपत्त्या तदालम्बने
प्रमाणाभावात्। परेषां सुकृतानुमितेरेव तद्र्शनोत्तरकालत्वात्। एवं
च यद्विषयकदर्शनमप्यलपुण्यैरलभ्यं तत्समवेतदर्शनविषयत्वं

अप्रयोजकत्वात् ।। इति परकीयानिरूपणम् ।।
 वित्तमात्रेति । वित्तेतरानुपाधिकत्वे सति सोपाधिकसकलपुरुषानुरागित्वमित्यर्थः । सकलपदं च पुरुषिवशेषविषयकत्विनयमिवरहमात्रसूचनार्थम्, नतु लक्षणे तत्प्रयोगो व्यभिचारावारकत्वेन
वैयर्थ्यात् ।

बहुसुकृतसाध्यमेवेतिभावः। यत्तु ''उक्तचेष्टाया नायिकान्तरेऽपि सम्भवात्। कन्यकोदाहरणं न युज्यते'' इत्यामोदकृतोक्तं, तदसत्। ननूपाधिः प्रयोजकमात्रं तथा च स्वरूपासिद्धिः। वित्तेतरस्य यौवनादेरिप तदनुरागे प्रयोजकत्वात्। अन्यतरस्य तदनुभावे तदनुरागानुल्लासात्। उच्यते। नायिकान्तरानुरागेऽदृष्टातिरिक्तानां यावतां कारणत्वं क्लृप्तं तत्सत्त्वेऽनुरागाभावप्रयोजकाभावप्रतियोगि-त्वमेवात्रोपाधित्वम्। अस्ति च वेश्यायां रूपयौवनादिरूपगुणवत्यिप नायके वित्ताभावप्रयुक्तोऽनुरागाभावः।

एवं च सित यथोक्तकारणकलापेऽदृष्टिवरहादिनाऽननुरक्तायां परकीयायां न व्यभिचारः। वित्तेतरस्यादृष्टस्यैव तत्रानुरागाभाव-प्रयोजकाभावप्रतियोगित्वात् । स्यादेतत् । इरावत्यामव्याप्ते- क्क्तरीत्या परिहारेऽपि चारुदत्तेऽनुरक्तायां वसन्तसेनायामव्याप्तिचा- दवस्थ्यम्। एवं दशकुमारप्रसिद्धायां कालमञ्जर्यामपि बोध्यम्। कामात्रधने विप्रयूनि स्वेनैव व्ययेन रममाणया मासमात्रमत्यवाहीति तत्रोक्तः। एवं तद्भिगन्यामपि रागमञ्जर्याम् । गुणशुल्काहं न धनशुल्केति तत्प्रतिज्ञादर्शनात्। एवं प्रत्यक्षप्रसिद्धास्वपि कासुचिद्वेश्या- स्वव्याप्तिर्दुर्वारेति।

एतेन "इरावतीवसन्तसेने वित्तेतरानुपाधिकवित्तोपाधिकाग्नि-मित्रचारुदत्तानुरक्ते, अदात्रनुरागाभावविशिष्टरत्नादिदानशीला-ग्निमित्रचारुदत्तानुरागवत्त्वाद्"इति निरस्तम्। वसन्तसेनांशे हेतोः पक्षावृत्तित्वात्। न च चारुदत्तस्य धनवत्तादशायां तदभावेनानुरक्त-त्वापत्तेः। नचेष्टापत्तिः । दारिद्रचदशायामपि तदनुरागस्य मृच्छ-कटिकायां प्रवन्धेन गम्यमानत्वात्। प्रत्युत न्यासव्याजेन स्वालङ्कर-णादेश्चारुदत्ताय तया दत्तत्वाच्च।

एतेन "सामान्यविनतात्वस्योपाधेः कालिकमव्याप्यवृत्तित्वम्। प्रथमतस्तासां वित्तविरिहणि नानुरागः। चिरपरिचयोत्तरं तु सौन्दर्यादिनानुराग इति, तदवस्थायां नास्त्येव सामान्यविनतात्वम्। परकीयायामेव तदन्तर्भावसम्भवात्। परकीयानुरागस्यापि सर्वान् प्रत्यप्रकटत्वाभावाद्"इति निरस्तम्। तत्रोक्तस्याप्रकटपदार्थस्य प्रकृते दुर्वचत्वाच्च काममञ्जर्यादावव्याप्तेस्तदवस्थत्वात्, चिरपरिचयो-

त्तरमेवानुराग इत्यत्र प्रमाणाभावात् । "एतेन सामान्यविनतेयमित्या-कारकानुगतप्रतीतिसाक्षिकं सामान्यविशेष एव सामान्यविनता-त्वम्" इत्यपि निरस्तम । शाब्दात्मकानुगतप्रतीतेर्जात्यसाधकत्वात् । प्रत्यक्षात्मकतत्प्रतीतेश्चासिद्धत्वात् ।

न च विशुद्धमातापितृजन्यत्वज्ञानसापेक्षमिन्द्रियं यथा ब्राह्मणत्व-व्यञ्जकं तथा वित्तमात्रोपाधिकानुरागवत्त्वज्ञानं परोक्षात्मकसामान्य-वनितात्वव्यञ्जकम्, तत्सापेक्षमिन्द्रियं च तत्प्रत्यक्षजनकमिति वाच्यम्; तद्वचितरेकेऽपि सामान्यविनतेयमित्यनुगतव्यवहारदर्शनात्। अत्रोच्यते । स्वकार्याभावप्रकारकेच्छायां जनकं यज्ज्ञानं तन्निरूपिता स्वविषयनिष्ठविशेष्यता तन्नि रूपितप्रकारताशालिन्यभावे प्रतियोगितासम्बन्धेन प्रकारतापन्नत्वमेवात्रोपाधित्वम्। स्वपदम्भ-यत्राप्यनुरागपरम् । तत्कार्यं च सम्भोगः, तदभावप्रकारिका इच्छा, अनयोः सम्भोगो माभूदित्याकारा, तज्जनकं ज्ञानम् अयं वित्ताभाववानित्याकारकम्, तन्त्रिरूपिता या अनुरागविषयविशेष्यता तन्निरूपितप्रकारताशाली वित्ताभावः। तत्र प्रतियोगितया वित्तं प्रकार इति। तादृशं च ज्ञानं प्रायेण सामान्यवनितानिष्ठमेव। काममञ्जयितौ तु तन्मात्रादिनिष्ठमिति न दोषः। एकोपरुद्धायामपि सामान्यवनितायां तादृशज्ञानमिच्छा चास्त्येव। असामर्थ्यातु इच्छाविषयानुपधानम् । एवं च रूपादिविशेषस्य वेश्यानुराग एव नास्तीत्यस्य प्रत्यक्षविरुद्धतया वक्तुमशक्यत्वात् । तदुक्तं दर्पणे--

एषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी।

रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्याः सुदुर्लभम् ॥इति॥ विज्ञानेश्वरस्त्वाह—-पुरुषसम्भोगवृत्तिवश्येति । पुरुषसम्भोग एव यस्या धनागमे हेतुरिति तल्लक्षणार्थः । स्वीयायां तु भार्यात्वमात्रेण भर्तृ द्रव्ये स्वत्वोत्पत्त्या नातिव्याप्तिः । न च—

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्।। इति स्मृत्या भार्याया द्रव्ये स्वत्वमेव नास्तीति वाच्यम्ः अस्याः स्वात-न्याभावमात्रे तात्पर्यात्। अतएव "अग्नीनादधीयाताम्" इत्यत्र दम्पत्यो-व्यस्तितं कर्तृ त्विमिति पूर्वमीमांसायां निर्णीतम्। इत्यास्तां विस्तरः।। सामान्यविनता यथा—
दृष्ट्वा प्राङ्गणसिन्नधौ बहुधनं दातारमभ्यागतं
वक्षोजौ तनुतः परस्परिमवाश्लेषं कुरङ्गीदृशः।
आनन्दाश्रुपयांसि मुञ्चित मुहुर्मालामिषात्कुन्तलो
दृष्टः किं च धनागमं कथियतुं कर्णान्तिकं गच्छित ॥३२॥

दृष्ट्वेति । दर्शनमात्रेण तादृशावस्थोत्पत्त्या लोभातिशयलाभः, प्रयोजनान्तराभावसहकारेण तस्य स्वसम्भोगार्थसमागमनानुमाना-दित्यर्थः । अङ्गने प्रकर्षस्तु दूरादेव कामुकदर्शनानुकूलत्वम् । अङ्गनाद्दूरतस्तद्दर्शनेऽप्यन्यत्र गमनसम्भावनया प्रहर्षानुत्पत्त्या

स्वीया-परकीयाभेदनिरूपणानन्तरं सामान्यविनतां निरूपियतुम्पक्रमते— वित्तमात्रेत्यादि । वित्तं धनं तदुपाधिकः तत्प्रयोज्यस्तदितराप्रयोज्य इतिभावः । सकलपुरुषेषु निर्गुणेषु गुणवत्सु वेति तात्पर्यम् । अनुरागः प्रेमत्वेन व्यपदेशः यस्या एवं भूता सामान्यविनता उच्यत इतिशेषः ।

लक्षणेऽव्याप्तिमाशङ्कते—निर्वित । ननु अग्निमित्रे तन्नामके क्षितिपतौ राजिन अनुरक्तायां विहितानुरागायाम् इरावत्यां तदिमधानायां गणिकाया-मव्याप्तिः न तत्र लक्षणं व्याप्येतेत्यर्थः । वित्तमात्रोपाधेरभावात् न सा वित्तमात्र-लोभात्त्रतानुरक्तासीत् किन्तु सौन्दर्यलोभादेवेतिभावः । इत्युच्यते चेत् । मैवम् एवं वक्तव्यमित्यर्थः । सापि इरावती काश्मीरः केसरः होरकादि मणिरत्नादि तेषां दातरि महाराजे नृषे, य एवं महर्घवस्तुदाने समर्थस्तिस्मन्नेवेत्यर्थः । अनुरक्ता विहितानुरागाऽभवत्, नतु महर्षौ किस्मित्रचदिकञ्चन इति यावत् । तेनावगम्यते एतेन प्रतीयते तत्रापि राजन्यनुरागे वित्तमात्रोपाधिरिति सोऽप्यनुरागो वित्तनिमित्तक एवेति भावः ॥ महर्षौ निष्किञ्चनेऽदातिर सौन्दर्योपाध्यनुरागस्य केवलं सौन्दर्योदिनिमित्तकासकतेः कालिकाव्याप्यवृत्तित्वेन यावद्धनं तावदनुराग इति व्यवहारवत्त्वेनेति भावः । सार्वत्रिके सर्वत्रकरणीये लक्षणे वित्तमात्रवेषाधिरिति प्रतिभाति प्रतीयते ।

१. रसमञ्जरीकारस्येदं लक्षणं तत्राग्रहश्च नास्मभ्यमपि रोचते । वसन्त-सेनादीनां दरिद्रचारुदत्तेऽनुरागदर्शनात् प्रचुरिवत्तदातुः शकारादेस्तिरस्कर-णाच्च । श्रृङ्गारमञ्जरीकारस्येदं लक्षणमपेक्षया समीचीनं यत्-िकंचित्फलिन-मित्तकानेकपुरुषसम्भोगा सामान्येति ।

सिन्नधावित्युक्तम् । स च यद्देशवृत्तेरङ्गणोद्देशेनागमनमावश्यकं तादृशदेशरूपो ग्राहचः। अत एवाभ्यागतिमत्युक्तम्। अङ्गणसाम्मुख्य-स्यागमने बोधात्।

दारिद्रचवारणाय बहुधनिमिति । कार्पण्यवारणाय दातारिमिति । अभ्यागतशब्देनातिथित्वाक्षेपात्प्रथमागतत्वं व्यङ्ग्यम् । न चैवं तस्य बहुधनत्वदातृत्वयोर्बोधानुपपत्तिः प्रसिद्धचादिना तत्सम्भवात् । तेन बहुधनमस्य शुल्कतया ग्राहचिमितिभावः । अन्यदाप्यागमने शुल्कस्य निश्चितत्वया प्रहर्षविशेषानुदयात् । शुल्कस्य पूर्वगृहीतत्वेऽपि पुनस्तदिधकस्य दुर्लभत्वात् । प्रत्युत—

शुल्कमादाय नेच्छन्ती पण्यस्त्री द्विगुणं वहत्। दत्त्वा शल्कमनिच्छंस्तु शुल्कहानिमवाप्नुयात्।। इति नारदवचनात्, द्विगुणप्रत्यर्पणप्रसङ्गात्।

वक्षोजावित्यनेन हृदयस्य प्रायशो मनोऽधिष्ठानत्या तद्वार्ता-भिज्ञत्वात्प्रथमं हर्षोत्पत्तिरिति सूच्यते । एककर्मजत्वस्याश्लेषे वारणाय परस्परिमिति । तेनोक्तार्थस्योभाभ्यां ज्ञाने तद्विषयविषयकत्वरूप-संवादात्प्रामाण्यसूचनम् । एकमात्रनिष्ठज्ञाने भ्रमत्वस्यापि सम्भवात् । केचित्तु "हारप्राप्तिसम्भावनया तयोर्ह्षं" इत्याहुः । आश्लेषपदेन गाढत्वलाभात्कुचयोरितिनिविडत्वध्वनिः । श्लथत्वेऽपि कदाचित्पर-स्परसंयोगात्तन्त इत्युक्तम् । विस्तारश्च चिरकालावस्थापितत्वरूपः

सामान्यविनतामुदाहरित—दृष्द्वेति। प्राङ्गःणसिन्धौ प्रकृष्ट मङ्गणं प्राङ्गणं दीर्घाजिरं, "अङ्गणं चत्वराजिरे" इत्यमरः। तत्सिन्निधौ तत्समीपे बहुधनं वित्ताढ्यं दातारम् उदारं नतु कृपणमितिमावः। अभ्यागतं नवीनपुरुषं दृष्ट्वा-ऽवलोक्य कुरङ्गीदृशः मृगाक्ष्याः वक्षोजौ स्तनौ परस्परमन्योन्यंम् आइलेष-मालिङ्गनं तनुतः विशेषेण कुर्वाते इवेत्यर्थः। कुन्तलः केशपाशः कुन्तलः कचाः सन्त्यिसमन्, अर्शादित्वादच्, "चिकुरः कुन्तलो बाल" इत्यमरः। मालामिषात् पृष्प-मालाव्याजेन मुहुः भूयोभूयः आनन्दाश्रुपयांसि प्रमोदजनिताश्रुजलानि मुङ्चिति त्यजित। किञ्च दृष्टिः नेत्रमितियावत् धनागमं वित्ताप्तियोगं कथितं कर्णान्तिकं कर्णप्रदेशं यावत् गच्छित याति। वित्तागमाशयात्तस्या आनन्दातिरेकेणाङ्गानि स्फारतां गतानीवेत्युत्प्रेक्षालङ्कारः। शार्द्लिवकीडितं वृत्तम्।।३२।।

स च तयोः काठिन्यातिशयव्यतिरेकेऽनुपपन्न इति काठिन्यविशेष-सूचनम्। इव शब्दः सम्भावनायाम्। तथा च कुचयोः स्वाभाविक-परस्परसंयोग उक्तप्रहर्षजन्यालिङ्गनप्रकारकतादात्म्यसंसर्गकसम्भा-वनाविषय इति बोधः। विषयस्य च शब्दानुपात्तत्वादनुपात्तविषयत्वं सम्भावनायां बोध्यम्। न हचुत्प्रेक्षायां विषयस्य शाब्दमुपादानं नियमतऽपेक्ष्यम्।

सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुर्व्याम् । अदृश्यतं त्वच्चरणारिवन्दिविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम् ।। इत्यत्र स्वाभाविकिनिःशब्दत्वरूपे विषये उक्तदुःखहेतुकमौनस्या-ऽभेदसम्बन्धेनारोप इति प्राचीनैरभ्युपगमात् । इत्यन्यत्र विस्तरः ।

न च दर्शनस्य नायिकाकर्ृत्वात् तनुत इत्यत्र कुचयोः कर्ृत्वाभिधानमयुक्तम्, समानकर्ृकत्वाभावे त्तवाप्रत्ययानुपपत्तेरितिवाच्यम्; स्थिताया इति विशेषणस्याध्याहारात्। वस्तुतस्तत्त्रैव दर्शनारोपात्। एतावता तस्यः स्वविषयकानुरागज्ञानाभावात्। तदनुमापकमाह——आनन्देति। कुन्तलपदं धम्मिल्लरूपसंस्थानिवशेष-परित्यागावस्थासूचनार्थम् । मालाया मिषात् व्याजादित्यपहनुतिः "प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्स्थाप्यते सा त्वपह्नुतिः" इति। आर्थोऽपहनवः। नेयं माला किंतु आनन्दवाष्पाणीति मिषपदसमभिव्याहारेणार्थान्मालानिषेधप्रतीतेः। कुचबाहुमूलप्रदर्शनार्थं कवरीमोक्षारम्भातद्गुम्फितमालाकुसुमानां मोक्षक्रमेण निपातसूचनार्थं मृहुरित्युक्तम्।
तदुक्तं कामशास्त्रे——

पत्युः प्रत्यवलोकनं भवित चेत् स्मेरानना नेह सं-जिज्ञासत्यलसायते च कबरीं नीवीं च बध्नात्यलम्।। बन्धो मोक्षस्याप्युपलक्षणम्। "कबरीमोक्षसंयमौ" इति साहित्य-दर्पणोक्तेः। पश्चादप्युक्तम्—

एतेष्वधिकलज्जानि चेष्टितानि नवस्त्रियाः।
मध्यवीडानि मध्यायाः स्रंसमानत्रपाणि तु।
अन्यस्त्रियाः प्रगल्भायास्तथास्युर्वारयोषितः॥

### एता अन्यसम्भोगदुः खिता-वन्नो वितर्गवता-मानवत्य-इचेति तिस्रो भवन्ति ।

केचित्तु "स्वाभिलाषप्रकटनाय शिरसि चेलाञ्चलदाने कचादि-सम्पर्केणाङ्गयष्टिकम्पेन वा पुष्पच्युतिः" इत्याहुः। तदुक्तं दर्पणे—

काचित्कुन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः । बाहुमूलं स्तनौ नाभिपङ्कजं दर्शयेत् स्फुटम् ॥

अस्या अपि चेष्टायाः पूर्वोक्तनायकेन स्वविषयकत्वं यथा ज्ञायता-मित्येतदर्थमाह—-दृष्टिरिति । किंचेत्यधिकोक्तौ । कर्णान्तिकं गत्वा रहस्यवार्ताया एव कथनाद्धनागमस्य तां प्रति तथात्वं सूच्यते । कथियतुं शब्देन बोधियतुमित्यर्थः । तथा च नायकदर्शनार्थं दृष्टेरपाङ्गदेशगमनोक्त्या कटाक्षस्यानुरागव्यञ्जकत्वनियमात् । तस्य स्वविषयकतन्निष्ठानुरागज्ञानोपपत्तिरित्यर्थः ।

### । इति सामान्यानिरूपणम् ।

अन्यसम्भोगेति । अन्यस्याः सम्भोग इति कर्मषष्ठ्या समासः। कर्मणि चेति निषेधस्योभयप्राप्तौ कर्मणीत्येतत्सूत्रविहितषष्ठी-विषयकत्वात् । "सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे" इति भाष्यवचनात् पुंवद्भावः । स्वरूपसतोऽन्यसम्भोगस्य दुःखानुत्पादकत्वाज्ज्ञानलाभः। न च खण्डितातो भेदकाभावः; तत्र नायकनिष्ठचिह्नदर्शनान्ना-यिकान्तरसम्भोगानुमितिरत्र तु नायिकानिष्ठचिह्नदर्शनादिति विशेषस्य स्फुटत्वात्। अन्यसम्भोगश्च स्वप्रियकर्तृको ग्राह्यः। तथा च स्वप्रियकर्तृकनायिकान्तरसम्भोगजन्यदुःखवतीति पर्यवसितार्थः।

उक्तानां पुनर्भेदान्तराण्याह—एता इति। एताः पूर्वमुक्ताः स्वीया-परकीया सामान्याख्याः, अन्यसम्भोगदुः खिता अन्यस्याः सम्भोगेन सुरतास्वादनेन नायक-द्वारेति शेषः दुखिताः क्लेशंगताः, वक्रोक्तया व्यङ्ग्चवचनैरितियावत् गर्विताः गर्वं प्रकटयन्त्यः, मानवत्यः नायकापराधबोधकव्यापारबोध्यो रोष एव मानः, स आसामस्तीति, रुष्टा इतिभावः। इति एवं तिस्रः त्रिविधाः भवन्ति। एताः प्रत्येकं पुनः त्रिविधा भवन्तीत्यर्थः। मुग्धायास्तु धीराधीरादिवन्नैतित्त्रविधत्वं सम्भाव्यते लज्जाभयातिरेकात्।

# अन्यसम्भोगदुः खिता यथा— त्वं दूति निरगाः कुञ्जं न तु पापीयसो गृहम्। किशुकाभरणो देहो दृश्यते कथमन्यथा ॥३३॥

ननु प्रियनिष्ठचिह्नदर्शने स्वसम्भोगाभावस्य स्वप्रत्यक्षतया तस्य नायिकान्तरसम्भोगजन्यत्वज्ञानं सम्भवति। नायिकानिष्ठ-चिह्नदर्शने तु स्वप्रियभिन्नेनापि नायकेन तत्सम्भोगसम्भवात् स्वप्रियसम्भोगजन्यत्वानिर्णयो दुर्घट इति चेत्। सत्यम्। स्वप्रिय-सन्निधानस्य प्रमाणान्तरेणावगमेऽनुपस्थितनायकान्तरसम्भोगस्य कल्प-नानर्हतया स्वप्रियसम्भोगजन्यत्वस्यैव कल्पनात्।

वकोक्तीति । उक्तिव्यङ्ग्यगर्वेत्यर्थः । गर्वश्च द्विविधः । नायिका-न्तरापेक्षयाऽतिशयेन स्विप्रयानुरागिवषयत्वप्रकारकस्वविशेष्यकज्ञान-जन्यः । अन्यापेक्षया विजातीयसौन्दर्यप्रकारकस्वविशेष्यकज्ञानजन्यश्च । आद्या प्रेमगर्विता द्वितीया सौन्दर्यगर्वितेति वक्ष्यति । मानवत्यग्रे निरूपियष्यते ॥

त्वं दूतीति। त्विमिति स्वीयतथाविधविश्रमभपात्रत्वं व्यङ्ग्यम्। दूतीति मिथ्याभाषणशीलत्वम्। सम्बोधनविभक्तेरनुवाद्यविषयकत्वाद् दूत्येनैव विशिष्टत्वं व्यङ्ग्यम्। एतेन तद्रञ्जनसमर्थायास्तदन्तिक-प्रेषणात् स्वस्यावमानो व्यज्यते। तथा च भरतः—

मृजा रूपवयोवेषमर्थवन्तं जनं तथा। दूतं वापि हि दूतीं वा न कुर्याद्वैशिकाश्रये।।

प्रथमं प्रकारमुदाहर्तुमुपक्रमते—तत्रेति। त्विमिति। हे दूति ! सन्देशवाहिके ! त्वं मत्प्रेषितेति शेषः। कुञ्जं लतागृहं निरगाः अगमः पापीयसः अतिशयकलुषजुषः तस्य नायकस्येतिमावः। गृहं भवनं तु न न निरगाः इत्यर्थः। अन्यथा यदि त्वं तत्र गताभवेः देहे तवाङ्गे किशुकानां पलाशकुसुमानाम् आभरणं मालेतिभावः। कथं दृश्यते केनप्रकारेणावलोक्यते। नायकानयनार्थं प्रेषितां स्वयं च तेन सम्भोगं कृत्वा प्रतिनिवृत्तां दूतीं प्रति नायिकाया उक्तिरियम्। वक्रोक्तिसंसृष्टा व्याजोक्तिर-लङ्कारः। अनुष्टुप्छन्दः॥३३॥

## वक्रोक्तिगर्विता द्विविधा-प्रेमगर्विता सौन्दर्यगर्विता च। प्रेमगर्विता यथा——

निर्गमनपूर्वकं गमनमत्र धात्वर्थः। तथा च तत्समीपं यास्यामीति प्रतिज्ञायान्यत्र गमनमनर्हमिति भावः। कुञ्जपदं लताविशेषदर्शन-कुतूहलेन गमनयोग्यत्वार्थम्। तुशब्दः प्रतिज्ञातवैपरीत्यार्थः। पापपदं विप्रियकारित्वलाभार्थम् । ईयसुन् तदावृत्तिसूचनार्थः। गृहमिति चत्रैव तत्सिन्धानार्थम् । अन्यथा कुञ्जगमनाभावे किशुकानां पलाशपुष्पाणामाभरणमलङ्करणम् । तद्रूपमाभरणमिति वा। देहपदमल्पकुसुमानामन्यतोऽपि लाभसम्भवात्तद्वारणार्थम् । अनेका-वयवाविच्छन्नानां तद्गमनाभावे दुर्लभत्वादिति भावः। दृश्यते साक्षात्क्रियते न तु श्रूयते येन वक्तुरनाप्तत्वसन्देहात्तद्वाक्यजन्यज्ञाने भ्रमत्वशङ्का स्यादित्यर्थः।

"अत्र पापीयस इत्यनेन तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येन व्यज्यते। तथाहि पापत्वं द्विधा—जात्या कर्मणा च ।आद्यमुत्तम-नायिकया नायकस्य वक्तुमनर्हम्। कर्मापि न पात्तकादिरूपम्, किन्तु नायिकान्तरसम्भोगरूपमेव। तदपि दूतीसम्प्रेषणात् पूर्वकालीनं सोढमेवेति नोद्भावनार्हम्, किन्तु दूतीसम्भोगज्ञानोत्तरमीष्यावशा दुद्भाव्यते"। इति चित्रमीमासापरिशीलितः पन्थाः। अतएव ईयसुन् सङ्गच्छते पूर्वकृतविप्रियादेतस्यातिदुः-सहत्वसूचनार्थम्। किशुकग्रहणं चार्धचन्द्राकारनखक्षतगोपनार्थम्। समानाभिहारेण तत्प्रत्यक्षानुद्रयात्। एतेन तस्याः स्वविषये कौटिल्यं नायके रक्तत्वं च व्यज्यते। देहपदेन कुञ्जे दत्ततत्सङ्कृतेविशृङ्खलसम्भोगसुखमनुभूतवत्यसीति व्यङ्गयम्। आभरणपदमन्यैरनाशङ्कनीयत्व सूचनार्थम्। एकवचन- मेकाभिप्रायमूलकत्वव्यञ्जनार्थम्।।३३॥

वक्रोक्तिगर्वितां विभाजित- वक्रोक्तोति । वक्रोक्त्या प्रकाश्यः गर्वः सञ्जा-तोऽस्याः सा वक्रोक्तिर्गावता । सा च द्विविधा द्विप्रकारा प्रेम्णा पतिविषयकेणिति शेषः, सौन्दर्येण च स्वीयेनेति यावत्, गर्विता, इतिभादः । वपुषि तव तनोति रत्नभूषां
प्रभुरिति धन्यतमासि कि ब्रवीमि।
सिख तनुनयनान्तरालभीरः
कलयित मे न विभूषणानि कान्तः।।३४॥

वपुषीति । एतेनैकावयवमात्रेऽलङ्कारशङ्का निरस्ता । तनोतीति वहुकालावृत्तिरूपो विस्तारो व्यङ्गयः । बह् ववयवव्यापकत्वरूपस्य तस्य वपुषीत्यनेनैवोक्तत्वात् । रत्नपदं तत्प्रभाप्रसारेण तदसंयुक्ता-वयवानामप्यदृश्यत्वलाभार्थम् । भूषापदं जनान्तरचमत्कारमात्र-जनकत्वार्थम् । अत एवाह—प्रभुरिति । एतेन तादृशभूषादान-सामर्थ्यम् । तथा च नायिकाप्रतियोगिकप्रभुत्वस्य नायके लाभात्तस्य तदनघीनत्वं व्यङ्गयम् । पतिरितिपाठेऽप्ययमेवाभिप्रायः । सखीति स्वाभिप्रायगोपनार्थम् । धन्यतमेत्यत्र प्रतियोग्याकाङक्षायां स्वस्या एवापाततः प्रतियोगित्वमभिमतम् । शाब्दोपादानस्य नावश्यकत्वात् । तथा च वामनः—''बहुत्वप्रतियोग्यपेक्षामप्यातिशायनिकाः'' इति । तनुनयनयोरन्तरालं व्यवधानं तस्माद् भीरुः । तन्माभूदिति ज्ञानवान् । भूषणाभावनिषधाय न कलयतीति देहेन सह न संयोजयतीत्यर्थः । विशब्देन भूषणानां वैशिष्टचसूचनम् । कान्तपदेन स्वाधीनत्वं सूच्यते । तदाह भरतः—

अन्यनारीसमुद्भूतं चिहनं यस्य न दृश्यते। अधरे वा शरीरे वा स कान्त इति भाष्यते।। तथा च विभूषणानां देहचाक्षुषिवरोधित्वादपरिधापने सर्वदा दर्शनोत्कण्ठाक्षेपात्प्रेमातिशयत्वसूचनम्। अतएव धन्यतमासीत्यहं धन्यतमा न तु त्विमिति व्यतिरेको व्यक्षग्यः।

घन्यासि या कथयास प्रियसङ्गमेऽपि विश्रब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु। नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किचिदपि स्मरामि। इत्यादिवत्। सौन्दर्यगविता यथा-कलयति कमलोपमानमक्ष्णोः

> प्रथयित वाचि सुधारसस्य साम्यम् । सिंव कथय किमाचरामि कान्ते समजिन तत्र सिंहण्युतैव दोषः ॥३५॥

न च व्यतिरेकशरीरस्योभयघटितत्वाद्धन्यतमत्वांशस्य शाब्दत्वात् कथं व्यङ्ग्यत्विमिति वाच्यम्; विशिष्टस्य तदुपपत्तेः। वर्ण्यनायिका-धिमकधन्यतमत्वस्य व्यतिरेकघटकत्वात्, सम्बोध्यनायिकानिष्ठत्वेन तस्य शब्दात्प्रतीताविष क्षतिविरहात्।

न च नायकस्नेहविषयत्वाभावे धन्यतमत्वानुपपत्त्या तदन्वये वाधनिर्णयादधन्यतमासीति लक्षणावश्यकत्वमिति वाच्यम्; तत्स्नेह-विषयत्वाभावस्य वाक्यार्थबोधात्पूर्वमवगतत्वेनान्वयानुपपत्तेर-भावात्।।३४॥

कलयतीति । अक्ष्णोरिति सप्तम्यन्तम् । उपमानिमिति भावे ल्युट् । कमलप्रतियोगिकं सादृश्यं नेत्रयोः कलयति वर्णयति । तथा च कमलप्रतियोगिकसादृश्यस्य मन्नेत्रानुयोगिकत्वेन कथनं ततोऽ-प्युत्कृष्टगुणवतोस्तयोस्तिरस्कारपर्यवसन्नमेवेति भावः । वाचि एकस्यामि सुधारसस्यामृतमाधुर्यस्य साम्यं प्रथयति प्रख्यापयित, वचनप्रशंसाभिप्रायेणेत्यर्थः । रसस्येत्यत्र प्रयोज्यत्वं षष्ठचर्थः । सुधा-

प्रथमामुदाहर्तमुपकमते—तत्रेति। वपुषीति। हे सिख। आलि! प्रभुः नायकः "नायको नेता प्रभुः" इत्यमरः। तव वपुषि त्वहेहे रत्नभूषां मिणमयमलङ्कारं तनोति विस्तारयित मुहुर्मुहुर्ददातीत्यर्थः। इति अतस्त्वं धन्यतमाऽतिशयेन पुण्यवत्य-ऽसि किन्नवीमि त्वदीयमाग्यवत्तामितिशेषः। "सुकृती पुण्यवान् घन्यः" इत्यमरः। मे मम कान्तः दियतस्तु तनोः मदीयदेहस्य नयनयोः नायकनेत्रयोश्च अन्तरालाङ् व्यवधानाद् भोरः त्रस्तः सन् विभूषणानि आमरणानि न कलयित न रचयतीति यावत्। त्वदीयकान्तोऽलङ्काराणि व्यवधानानि मनुतेऽतस्त्वत्तोऽहं धन्यतमिति व्यविरेको व्यवस्याः। पृष्पिताया वृत्तम्॥३४॥

सादृश्यस्य च वाचि वर्ण्यत्वात्। तथा च माधुर्यविशेषरूपधर्मनिमित्तकं सुधाप्रतियोगिकसादृश्यं वदतीत्यर्थः। पूर्ववदिभप्रायः।

यद्वा रस इति भावे कृत्। सुधाया इति कृद्योगे कर्मणि षष्ठी।
रस्यमाना सुधिति यावत्। "अमृतरसप्रस्यन्दमाध्वीकभूः" इति
कुसुमाञ्जलिश्लोके उपायकृतां तथा व्याख्यानात्। इदं च निरूपितं
सिद्धान्तसुधानिधौ "सार्वधातुके यक्" इति सूत्रेऽस्माभिः। रस्यमानेत्यनेनामृतरससाक्षात्कारवतापि तन्निरूपितं साम्यं मद्वाचि न
वक्तुमर्हमिति व्यङ्ग्यम्।

प्रथाविषयकं कार्यं मदीयिजज्ञासाविषयं इति बोधः। प्रश्नेन कथनी-यत्वाक्षेपेऽपि कथयेतिवज्ञनमत्र प्रियापराधो नास्तीत्यादेः कथनीयत्व-व्यावृत्यथंम्। तत्र जायकस्य पूर्वोक्तौ सहनं परदोषेऽप्यनौद्धत्यम्। काद्राचित्कत्ववारणायः ताच्छीलिक इष्णुच्। एवकारेणैकवारमुपालम्भे तदुत्तरमेवं न ब्रूयादिति सूच्यते। दोषत्वं न्यक्कारोपायिनवृत्तिहेतु-त्वात्। अजनीत्यनेन नायकभयात्सम्प्रत्येव सहनशीलत्विमिति शङ्का-निषधः। समिति पूर्वकालीनतद्वचावृत्तये साहजिकत्वसूचनार्थम्। तथा च नहि स्वभावाः पर्यनुयोगमहन्तीतिभावः। उपमेयस्योपमान-प्रतियोगिकसादृश्यानिष्पत्तिरत्र व्यङ्गयेति प्रतीपिवशेषोऽलङ्कारः। स्वयमेव कथनीयत्वेनोक्तस्य समजनीत्यादिना निषधादाक्षेपभेदः। । त्वयोपदिष्टस्यापि तदुपालम्भादेर्द्षकरत्वादितिभावः। "आक्षेपः स्वयं युक्तस्य प्रतिषधो विचारणात्" इत्युक्तेः। केचित्तु "कलयति प्रथयतीत्येतत्कान्ते इत्यस्य सप्तम्यन्तं विशेषणद्वयम्"इत्याहः।।३५॥

अपरामुदाहर्तुं प्रक्रमते—सौन्दर्येति । कल्यतीति । हे सिख । आलि "आली सिखी वयस्याय" इत्यमरः । अक्ष्णोः लोचनयोः, ममेतिशेषः । कमलोपमानम् कमलसादृश्यमिति यावत् । कल्यिति विभावयित । कान्त इति शेषः । वाचि मे वाण्यां सुधारसस्य पीयूषद्रवस्य साम्यम् सदृशत्वं प्रथयित प्रख्यापयित । एवंभूते कान्ते प्रियतमे तद्विषये इत्यर्थः । किमाचरामि कि प्रतिकरोमीति कथ्य मामिनि चेहि, अथवा तत्र कान्तस्य तदपा । इस्य वा प्रतिविधाने मम सहिष्णुतैव सहनशीलन

प्रियापराधसूचिका चेव्टा मानः। स च लघुर्मध्यो गुरुवन,
अल्पापनेयो लघुः। कव्टतरापनेयो मध्यमः। कव्टतमापनेयो
गुरुः। असाध्यस्तु रसाभासः। अपरस्त्रीदर्शनादिजनमा
लघुः। गोत्रस्खलनादिजनमा मध्यमः। अपरस्त्रीसङ्गजनमा
गुरुः। अन्यथानिद्वकुतूहलाद्यपनेयो लघुः। अन्यथानादशपथाद्यपनेयो मध्यमः। चरणपातभूषणाद्यपनेयो गुरुः।।

अथ मानो द्विविधः, तदुक्तं दर्पणे—

मानः कोपः स तु द्वेधा प्रणयेष्यांसमुद्भवः।
द्वयोः प्रणयमानः स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि।।
प्रेम्णः कुटिलगामित्वात्कोपो यः कारणं विना।

ि प्रियापराधातिरिक्तहेतुजन्यः कोपः प्रणयमानः। द्वयोरिति कदा-चिन्नायिकायाः कदाचिन्नायकस्येत्यर्थः । आद्यो यथा——

मानापनोदनविनोदनते गिरीशे मासेव सङ्कुचितयो रुचितं तदिन्दोः। भेत्तुं भवानिशचितं दुरितं भवानि नम्रीभवानि घनमङ्ख्यिसरोजयोस्ते।।

द्वितीयो यथा--

अस्मिन्नेव लतागुहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणा सा हंसैः स्थिरकौतुका चिरमभूद्गोदावरीसैकते। आयान्त्यापदि दुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः।।

त्वमेव क्षमाशालितैवेतिमावः। दोषः प्रतिबन्धकः समजनि सञ्जातः। क्षमा नोद-मविष्यच्चेदवश्यमेव प्रतिव्यधास्यमिति भावः। अन्यनायिकानामिव कथमभाषि नेत्रे कमलाभ्यां वाक् च सुधारसेनोपमीयते तेनेति स्वसौन्दर्यातिरेकेण सौन्दर्य-र्गावितेयम्। प्रतीपोऽत्रालङ्कारः। अत्रापि पुष्पिताग्रैव वृत्तम्।।३५॥

अथ मानवतीलक्षणोपक्रमे प्रथमं मानपदार्थं लक्षयति—प्रियेति । प्रियजनिता-नामपराधानां गोत्रस्खलनादीनां सूचिका प्रकाशिका चेष्टा व्यापारविशेषो मानः श्रीरामं प्रति वासन्त्या वनदेव्या इयमुक्तिः। द्वयोर्युगपद्यथा—
एकस्मिन् शयने पराङ्ममुखतया वीतोत्तरं ताम्यतोरन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतो गौरवम्।
दम्पत्योः शनकरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवच्चक्षुषोभंगो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्टग्रहः।।
इमं भेदं प्रकृतानुपयुक्तत्वादुपेक्ष्य ईर्ष्यामानमाह—प्रियेति।

यद्यपि कोप एव मानपदार्थों नतु चेष्टा, तस्यास्तत्कार्यत्वात् ।
तथापि मानवतीतित्र्यवहारस्य तज्जन्यचेष्टावत्यामेव दर्शनात्तथोक्तम् । निवर्तकमुखेन तदपनयोपायज्ञानार्थं लक्षयति—अल्पेति ।
तच्चाग्रेऽन्यथासिद्धेत्यादिना वक्ष्यति । अपनयो निवृत्तिः । प्रतियोगित्वं
यत्प्रत्ययार्थः । अल्पोपायजन्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वमित्यर्थः । एवमग्रेऽपि योज्यम् । नायककृतोपायजन्यनिवृत्त्यप्रतियोग्यपि मानोस्त्वत्याशङ्क्याह—असाध्यस्त्वित । रसाभास एवेति । अयमाशयः—
मानो हि विप्रलम्भविशेषद्वारा सम्भोगोत्कर्षाधायकतया रसोपयोगीः
न तु स्वरूपेण । तदुक्तम्—

न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते।
कथायिते हि वस्त्रादौ भूयान् रागोऽभिवर्द्धते।।
अन्यत्राप्युक्तम्—"तत्र ह्युपोषितैरन्नमिव सम्भुज्यते रितः" इति।
तथा च तादृशमानस्य सत्त्वेऽपि रसानुपकारकत्वान्नात्र निरूपणमर्हमिति। सम्प्रति कारणमुखेन लक्षयित—अपरेति। दर्शनादीत्यादिपदं
सम्भाषणादिपरम्। गोत्रस्खलनं स्वनामन्युच्चारणीये नायिकान्तरनामोच्चारणम्। आदिपदं स्वप्नादिपरम्। सङ्गमपदं तत्सम्भोगचिह्नदर्शनपरम्। तदुक्तं दर्पणे—

पत्युरन्यप्रियासङ्गे दृष्टेऽथानुमिते श्रुते। ईर्ष्यामानो भवेत्स्त्रीणां तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा।। तत्स्वप्नायितभोगाङ्कगोत्रस्खलनसम्भवा।

तद्विषयकसंस्कारानुमापकत्वम्। "भावमन्तर्गतं गुप्तं सुप्तो मत्तदच तत्र स्वप्नायितस्य भाषते" इति नीतिशास्त्रोक्तेः। एवं गोत्रस्खलनस्य "यन्मनसा ध्यायित तद्वाचा वदित" इति श्रुतः, भोगाङ्कास्तु नखक्षतादयः।
तेषामनुरागकार्यसम्भोगानुमापकत्वमेवेति तज्जन्यस्य गुरुत्वम्।
अल्पत्वादेरननुगतत्वादाह—अन्यथासिद्धेरिति । तत्त्वं चेदं मानिनवृत्यर्थं नायकेन प्रयुक्तमित्येतादृशनायिकानिष्ठज्ञानिषयत्वम्। तच्च
नायकयत्नानुपपाद्ये घनगर्जितादौ तदुपपाद्ये श्लेषणादौ च तुल्यमित्यवधेयम्। कुतूहलादीत्यादिपदं त्रासादिपरम्। इदं च रसान्तरमित्युच्यते। यथा—

विग्रहाच्च शयने पराङमुखीर्नानुनेतुमबलाः स तत्वरे। आचकाङक्ष घटशब्दविक्लवास्ताः स्वयं प्रविशतीर्भुजान्तरम्॥ एवं प्रसहच चुम्बनादिकमपि ग्राहचम्। यथा—

तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राङ्गितं कि वक्षश्चरणानितव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते। इत्युक्ते क्व तिदत्युदीर्यं सहसा तत्सम्प्रमाष्टुं मया साश्लिष्टा रभसेन तत्सुखवशात्तन्व्या चतिद्वस्मृतम्।।

एवं च भोगाङ्कदर्शनजन्यस्य गुरुत्वमेवेत्यादिरुत्सर्ग एवेति वोध्यम्। गोत्रस्खलनादिजन्मनोऽपि क्वचिद्गुरुत्वदर्शनात्। यथा—

एकस्मिन् शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुग्धया सद्यः कोपपराङ्ममुखग्लपितया चाटूनि कुर्वन्निष । आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत्क्षणे मा भूत् सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ।। अन्यथावादशपथयोः सामन्येवान्तर्भावः । अन्यथावादो यथा मम—

तदाख्यः। वस्तुतस्तु-मानः कोपः स च प्रणयोद्भूतो वा ईर्प्योद्भूतो वा। तस्य त्रिविधत्वमाह-स चेति। लघुं लक्षयित—अल्पेति। अल्पेन न्यूनप्रायेणोपायेनेति कोषः। अपनेयः अपनेतुं निवर्तयितुं शक्यो लघुर्भवतीत्यर्थः। मध्यममाह—कच्टेति। कष्टतरेण अतिशयक्रुच्छुंणान्यथावचनशपथादिनेत्यर्थः। अपनेयो निरसनीयो मध्यमः। अत्र द्वचर्थे "द्विवचनविभज्योपपदे-" इत्यादिना सुबत्तान्तरप्। अधम-माह-कष्टतमेनेति। कष्टतमेन क्लेशातिशयकरेणोपायेन चरणपतनादिना महता प्रयासेनापनेयोऽपसारणीयोऽधमः। यद्येवमपि माननिरासो न स्याच्चेत्तत्राह-

नेतुर्नखक्षतमुदीक्ष्य कपोलभूमौ कि नाम कुञ्जयसि सुभ्रु दृगञ्चलं त्वम् । तत्तावकीनवदनाम्बुरुहस्थमेव

वैशद्यतः प्रतिफलत्प्रतिभाति तत्र।। शपथो यद्गोत्रेत्यत्र वक्ष्यते। चरणपतनं नितः। विभूषणं दानो-पलक्षणम्। तथा च साहित्यदर्पणे—

सामभेदोऽथ दानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम्।
तद्भङ्गाय पतिः कुर्यात् षडुपायानिति कमात्।।
तत्र प्रियवचः साम भेदः सख्युपरञ्जनम्।
दानं व्याजेन भूषादेः पादयोः पतनं नतिः॥
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्।
रभसत्रासहर्षादेः कोपभ्रंशो रसान्तरम्॥

अथाह भगवान् भरतः--

साम चोपप्रदानं च दण्डो भेदस्तथैव च।

उपेक्षा चैव कर्तव्या नारीणां विषयं प्रति।।

तवास्मि मम चैव त्वं दासो ऽहं त्वं च मे प्रिया।

यदात्मोपेक्षणकृतं तत्सामेत्यभिसंज्ञितम्।।

काले काले प्रदातव्यं धनं विभवमात्रया।

निमित्तान्तरकृतं यत्तु तद्दानमिति संज्ञितम्।।

भेदः स्यात्तिप्रयस्येह सोपायं दोषदर्शनम्।

वन्धनं ताडनं चापि दण्ड इत्यभिधीयते।।

मध्यमां मानयेत्साम्ना लुब्धां चोपप्रदानतः।

अन्यानुबद्धभावां च भेदेन प्रतिपादयेत्।।

दृष्टाचारसमारब्धे त्वन्यभावे समुत्थिते।

दण्डः पातयितव्यो हि मृदु ताडनवन्धनैः।।

सामादीनां प्रयोगे तु परिक्षीणे यथाकमम्।

न भवेद्वशमापन्ना तामुपेक्षेत बुद्धमान्।।

इदं च पारदारिकप्रकरणोक्तमप्याकाङक्षावशान्मानेऽप्यविरुद्धिमिति बोध्यम्। अतएव प्रागुक्तम्— लघुर्यथा--

स्वेदाम्बुभिः ववचन पिच्छिलमङ्गमेत-च्छातोदरि ववचन कण्टकितं चकास्ति। अन्यां विलोकयति भूषयति प्रियेऽपि मानः वव दास्यति पदं तव तन्न विद्मः॥३६॥

भावग्राहीणि नारीणां कार्याणि मदनाश्रये।
यैर्न कुप्यति वा नारी कुद्धा चापि प्रसीदित।।
लुब्धामर्थप्रदानेन कलाज्ञानेन पण्डिताम्।
चतुरां चापि चातुर्येरनुवृत्त्या तु मानिनीम्।।
पुरुषद्वेषिणीमिष्टैः कथायोगैरुपक्रमेत्।
बालामपि कीडितकैभीरुमाश्वासनेन च।।
र्गावतां नीचसेवाभिरुदात्तां शिल्पदर्शनैः। इत्येषा दिक्।
स्वेदाम्बुभिरिति। शातं कृशमुदरं यस्याः। "नासिकोदरौष्ठ"
इत्यादिना ङीप्। "शातोदरी युवदृशां क्षणमृत्सवोऽभूत्" इति

असाध्यस्त्वित । असाध्यस्तु केनापि प्रयासेनानपनेयस्तु मानः पुनः मानो न भ-वत्यपितु रसाभासः रसस्यानौचित्यप्रवर्तनमिति भावः।

निमित्तभेदेन मानस्य भेदान्निर्दिशति-अपरेत्यादि। नायकेन अपरस्याः नायिकाव्यतिरिक्तायाः स्त्रियः अङ्गनाया दर्शनादिभ्योऽवलोकनभाषणादिभ्यो जन्म
यस्यासौ तत उत्पन्न इत्यर्थः। मानो लघुक्च्यते। गोत्रखलनादिजन्मा नायिकानामन्युच्चारणीये तदितरवासनानुरिक्जितमनस्कतया तन्नामोच्चारणादिजन्यो मान
इति शेषः। मध्यमो भवति। अपरस्त्री नायिकेतराङ्गना तस्याः सङ्गजन्मा सम्भोगजन्यो गुरुः कष्टतमापनेय इत्यर्थः। अपनयनहेतूनृद्दिश्य विभजते—अन्यथेत्यादि।
अन्यया प्रकारान्तरेण सिद्धमाकस्मिकं यत् कुतूहलं कौतुकम् आदिपदेन त्रासादि
तेनापनेयो लघुः। अन्यथावादेन मिथ्याकथनेन शपथादिना प्रत्ययोत्पादनाय
कथितेन शपनादिवचनेन वापनेयो मध्यमः। चरणपतनेन अपराधक्षमापनार्थं
नायिकापादस्पर्शादिना, भूषणदानादिना तुष्टीकरणायाभीष्टप्रदानेन वाऽपनेयो
गुरुः गरीयान् मान इत्यर्थः।

अथोदाहरति—लघुर्यथेति। लघुरपरस्त्रीदर्शनादिजन्मेत्यर्थः। स्वेदेति। हे ज्ञातोदरि! ज्ञोतनूकरणे घातोः क्तः, ज्ञातं ज्ञाणोल्लेखनादिना तनूकृतमुदरं

#### मध्यमो यथा--

### यद् गोत्रस्खलनं तत्र भामो यदि न मन्यते। रोमालिन्यालसंस्पर्शशपथं तन्वि कारय।।३७॥

माघः। "सम्बद्धचा उदरेऽपि मानस्य स्थलं नास्तीति व्यज्यतं" इति केचित्। प्राणेश्वरपदेन तत्कृतापराधस्य सहजत्वान्मानस्य लघुत्वं सूच्यते। अन्यामिति विशेष्याभावात्स्त्रीत्वाच्चातिरिक्तस्य विशेष-णस्यानुपादानं तस्या 🎙 अनादरणीयत्वव्यञ्जनार्थम् । विलोकयति भूषयतीत्युभयत्रापि भावलक्षणे सप्तमी। अपिशब्दो मानोत्पत्ति-कालेऽपि तदनुत्पत्तिसूचनार्थः, अनुरागप्राबल्यात्। स्वेदेति। अङ्गपदं तदन्रागानवच्छेदकावयवराहित्यं व्यञ्जयति । मानस्याप्यात्मगुणतया शरीरानवच्छेदेनोत्पत्तिर्न सम्भवत्येवेति भुमिपदतात्पर्यम्। कल्ये च चिद्घनेंं इत्यमरः। ववचन किञ्चिदवयवावच्छेदेन पिच्छिलमस्ति। पिच्छादित्वादिलच्। "समौ पङ्किलपिच्छिलौ" इत्यमरः। कण्टिकतं सञ्जातकण्टकम्। उभयत्रापि भावप्राधान्यं बोध्यम्। चकास्तीति सहृदयत्वोत्कर्षज्ञापकत्वेन शोभातिशयहे-तुत्वात्। तथा च मानः कुत्र पदं दास्यतीति न विघ्नः। पिच्छिले कण्टिकते च स्थले पदस्य दातुमनर्हत्वात्। अवच्छेदकतासम्बन्धेन शरीरे मानानुत्पत्तावसमवायेनात्मन्यपि तदसम्भवादिति भावः। तथा च--अपरस्त्रीसङ्गमसाक्षात्कारदशायामपि प्रियदर्शने स्वेदादि-सात्विकोत्पत्तौ च तद्विषयककोपोदयोऽसम्भाव्य एवेति तात्पर्यम्।।३६।।

यस्यास्तत्सम्बुद्धौ। कृशोदरीत्यर्थः। प्रिये कान्ते अन्याँ त्वदितरां नायिकां विलोकयित साकृतं पश्यित सित, अपि च तथा च भूषयित भूषणादिभिरलङ्कुर्वतीत्यर्थः। तव नायिकाया एतदङ्गःं इदं वपुः क्वचन किंस्मिश्चिद्भागे स्वेदाम्बुभिः धर्मजलैः सात्त्विकभावैरिति तात्पर्यम्। पिन्छिलं पिङ्कलं क्लिन्नमितियावत्। चकास्ति शोभते। क्वचन अवशिष्टेष्ववयवेष्वित्यर्थः कण्टिकतं रोमाञ्चयुक्तं, चकास्ति। सापराधेऽपि प्रियेऽनुरागेण स्वेदादिमी रोमाञ्चैश्च व्याप्ते ते वपुषि मानः पूर्वोकतलक्षणः पदं स्थानं क्व दास्यित मानकृते क्व स्थानं स्यादित्यर्थः। तत् स्थानं वयं न विद्योऽस्माभिर्नज्ञायते। विशेषोक्तिरत्रालङ्कारः। वसन्तिलिका च वृत्तम्॥३६॥

यदिति। ननु भ्रमः को वात्र प्रतिपिपादियिषितः, सपत्नीनाम्नि एतन्नामत्वप्रकारको वा, अस्यां तत्सपत्नीत्वप्रकारको वा। नादः। नायके तदसम्भवात्। नान्त्यः। अन्यस्या नाम गृह्णीयामितीच्छायां यत्र प्रमादवशादन्यस्या नामोच्चार्यते तस्यैव गोत्रस्खलनपदार्थत्वात्, तत्र चोक्तभ्रमस्यानुपपत्तेः। उक्तभ्रमसम्भवे ऽपि तस्य गोत्रस्खलन्हेतुत्वेन नायिकाभ्युपगतत्वेन तत्प्रत्यायनार्थं शपथकरणानुपपत्तेः। तद्भ्यमज्ञानेन मानस्यैवोत्पत्त्या तदपनायकत्वायोगाच्च।

एतेन ''यन्मया नामोच्चारणं कृतं तत्त्वदीयं नामेति भ्रान्त्या नतु त्वत्सपत्न्या इतिभ्रमेणेत्यर्थः'' इति व्याख्यानं निरस्तम्।

उच्यते। यदनेन गोत्रस्खलनं कृतं यत्त्वयोक्तं तत्र यदि तव भ्रमो विद्यते इति व्याख्येयम्। मया त्वदीयमेव नाम उक्तं त्वयैव नु दोषवशादन्यथा कृतमितिभावः। तथा च तवैव मिध्यावादित्वमिति मत्प्रत्ययस्थाने ममैवाभियोक्तृत्वाद्वक्ष्यमाणं दिव्यं कारयेत्यर्थः। अनेनान्यथावादो व्यञ्जितः। रोमालिरेव व्यालः सर्पः। दीर्घत्वा-श्रीलत्वाच्च। "व्यालिसंस्पर्शं" इति पाटस्तूपेक्ष्यः। "इको ह्रस्वो इयो गालवस्य" इति ह्रस्वस्य इयन्तेष्वप्रवृत्तः। न च "इयापोः संज्ञाछन्दसोः" इत्यस्यावकाशः। संज्ञात्वाभावात्। तत्स्पर्शस्य तदनुमितं विनानौचित्यात् कारयेत्युक्तम्। संपदं मुखावच्छेदेन स्पर्शसूचनार्थम्। "मणिमन्त्रादिकपटिवरहार्थम्" इत्यपरे।।३७॥

मध्यमो यथेति। मध्यमः गोत्रस्खलनादिजन्मेत्यर्थः। यदिति। हे तन्ति। हे तन्ति। हे सुन्दिरं ! गोत्रस्खलनं नामोच्चारणप्रमादो यदमवत्, त्वन्नाम्न्युच्चारियत्वये सपत्नीनामग्रहणं यन्मया कृतमितिभावः। "गोत्रं नाम्नि कुलेऽप्यद्रौ" इति यादवः। तत्र तस्मिन्विषये यदि त्वया भमः भ्रान्तिः स्वकीयं मिथ्याज्ञानमितियावत्। न मन्यते कारणत्वेन न स्वीक्रियते तर्हि रोमालिः रोमपङ्गितरेव तवेति शेषः। व्यालः सर्पः तस्य संस्पर्शः सम्यगामर्शनं तद्रूपं शपयं दिव्यं कारयं विघापय, मयेति शेषः। न ममोच्चारणदोषोऽत्रापितु त्वच्छ्वणदोष एवेति त्वया न मन्यते चेत्, मया दिव्यं रोमालिव्यालामर्शनरूपं कारयेति भावः।गोत्रस्खलनजन्मनो मानस्य शपथापनेयतया मध्यमत्वम । रूपकसंसृष्टोऽनुकूलालङ्कारः। पथ्यावक्त्रं च वृत्तम् ॥३७॥

गुर्स्यथा-- को विकासिक सार हर । वा विकासिक

दियतस्य निरोक्ष्य भालदेशं चरणालक्तकविञ्जरं सपत्न्याः। सुदृशो नयनस्य कोणभासा श्रुतिमुक्ताः शिखरोपमा बभूवुः॥३८

दियतस्येति । अनेन सपत्न्या तदुपभोगस्यातिदुःसहत्वसूचनम् । अवणेऽप्रामाण्यस्यापि सम्भवात् । ईक्षेति । शाब्दापेक्षया चाक्षुषस्यो- । स्मर्गतः प्रामाण्यग्रहादित्यर्थः । चाक्षुषस्यापि भ्रमत्वसम्भवान्निरिति प्रमात्वव्यञ्जनार्थम् । भालपदमुत्तमाङ्गत्वसूचनार्थम्, देशपदं तदेक-देशाविच्छन्नत्ववारणार्थम् । एतेनागतमात्रस्य नायकस्य भालदेशे दृष्टिपातोक्त्या तन्मुखनिरीक्षणोत्कण्ठा व्यज्यते ।

चरणपदस्य सपत्नीपदसाकाङक्षत्वेऽपि गमकत्वात् समासः । ओष्ठालक्तकसङ्गे सर्वावच्छेदेन रक्तता न स्याच्चुम्बनमात्रमाक्षि-प्यापि पर्यवसानसम्भवादाभ्यन्तरपर्यन्ताक्षेपोऽपि न स्यादतक्चरणे-त्युक्तम्। नूपुरादिसङ्गस्य दुविज्ञेयतया अलक्तकेति । द्रवत्वेन भाले तत्सङकान्तिसम्भवात् । शुष्कस्य तस्यापि तद्विधत्वात्पिञ्जरत्विमिति । रिञ्जतिमिति पाठान्तरम् । स्वीयत्ववारणाय सपत्न्या इति । एवं च परकीयासङ्गमस्य लोकापवादिभयापि परित्याज्यत्वं स्यात्सप-त्यनुरागस्य तु न तथेतीर्ष्यातिशयो व्यङ्गयः । तथा च सपत्नी-चरणालक्तकरञ्जितत्वप्रकारकभालविशेष्यकचाक्षुषमत्र व्याख्येयम् । वस्तुतो रिञ्जतत्वेऽपि तदप्रकारकभालचाक्षुषोत्पत्त्या कोपानुदयात् ।

सुदृश इति । सौन्दर्यविशेषशालित्वादन्योपभोगासिहण्णुत्वम् । दृक्पदस्य ज्ञानार्थतयाऽनुमानसामर्थ्यं च व्यङ्ग्यम् । नेत्रयुगस्य युगपत्कोणानिभमुखत्वान्नयनस्यति । कोणो नेत्रप्रान्तः । तत्र भासा दीप्त्या सकोपं तिर्यङ्गिनिरीक्षणदशायामित्यर्थः । श्रवणसम्बन्धिन्यो मुक्ता मुक्ताफलानि शिखरोपमा माणिक्यतुल्या बभ्वः । नेत्र-योस्तापसम्पर्कादिति तद्गुणालङ्कारः । "तर्गुणः स्वगुणत्यागाद-न्यदीयगुणग्रहः" इति तल्लक्षणात् ।

कचित्तु ''कोणभासः प्रान्तदीप्तयः'' इति प्रथमान्तं पठित्वा "श्रुतिमुक्ताः कर्णोपान्तप्रेरिताः सत्यो रक्ता बभूवुः'' इति व्याचस्युः। बस्तुतो भास इति पञ्चम्यन्तमाश्चित्य पूर्वोक्त एवार्थो व्यास्ययः।

यत्तु "तृतीयान्तपाठे श्रुतिमुक्ताः श्रवणभूषणयोग्यमुक्ताफलानि अर्थान्नायकेन तत्प्रसादनार्थमानीतानि" इति, यद्वा "पदावनतनायक-कर्णाभरणमौक्तिकानि" इति । तदसत् । श्रुतिपदवैयर्थ्यात् । कर्णावतंसा-दिपदे कर्णादिध्वनिर्निमितिः । सन्निधानादिबोधार्थमिति वामन-काव्यप्रकाशादिसिद्धान्तात् । दानस्य प्रथममनुपयोगाच्च । समानान्तर-मेव तस्य विहितत्वात् । मानात् पूर्वमेव नायकस्य चरणपाता-नौचित्याच्च । स्वापराधस्य स्वयमेवानुद्भाव्यत्वान्निरीक्ष्येत्यादेर-सङ्गतेश्च । नायकश्चोत्रमौक्तिकाबच्छेदेनैव दृष्टिपाते बीजाभावाच्च । "शेखरं शैलवृक्षाप्र" इत्युपक्रम्य "पक्षदाडिमबीजाभमाणिक्यशकले-ऽपि च" इति विश्वः ।

यत्तु "दाडिमबीजसदृश्य" इति व्याख्यानं तदुनतकोषे दाडिमेत्या-देर्माणिक्यविशेषणत्वानवबोधनिबन्धनिमत्युपेक्ष्यम्। अतएव "तन्बी श्यामा शिखरिदश्ना" इति कालिदासः। यत्तु "पर्वतशिखरवच्छ्यामा जाता" इति व्याख्यातं तदप्युपेक्ष्यम्। "कोपे श्यामत्वानौचित्याद्" इति केचित्। अन्ये तु "शिखी विह्नस्तत्परो यो बाणस्तस्येव मा लक्ष्मी-र्यासामिति पाठव्यत्यासमाश्चित्य" व्याचख्युः॥३८॥

गुरुर्यथेति। गुरुः अपरस्त्रीसङ्गादिजन्मेत्यर्थः। दियतस्येति। दियतस्य प्रेयसः भालदेशं ललाटस्थलं सपत्न्याः प्रियस्यापरनायिकाया इति भावः। चरणा-लक्तकेन पादस्थयावकेन, "यावोऽलक्तो द्रुमामयः" इत्यमरः। पिञ्जरं पीतवर्णतां पतिमिति यावत्। पिञ्जं वर्णविशेषं रातीति कः। निरीक्ष्यावलोक्य सुदृशः सुलोचनाया नयनस्य लोचनस्य कोणभासा अपाङ्गकान्त्या श्रुतिमुक्ताः कर्णामरण-स्थानि मौक्तिकानीति यावत्। शिखरोपमाः पद्मरागसदृशाः। "शिखरः पद्मरागः स्यात्" इति वैजयन्ती। बभूवुः। सकोपकटाक्षच्छटया श्वेतमुक्ता रक्ता बभूवु-रित्यर्थः। पिञ्जरमित्यत्र रिञ्जतमिति पाठस्तु साधीयान्। तद्गुणालङ्कारः। मालभारिणीङ्कदः॥३८॥

एताः षोडशाप्यव्टिभिरवस्थाभिः प्रत्येकमव्टिविधाः।
ताश्च-प्रोषितभर्तृका, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, उत्का, वासकसज्जा, स्वाधीनपितका, अभिसारिका
चेति गणनादव्टिविशत्यिधकं शतं भवति। तासामप्युत्तममध्यमाधमगणनया चतुरिधकाशीतियुत्तं शतत्रयं भेदा
भवन्ति।

षोडशेति। तथाहि मुग्धा तावदेकैव। मध्याप्रगल्भयोः प्रत्येकं धीरा अधीरा धीराधीरेति षट् प्रभेदाः। तेऽपि ज्येष्ठा-किनष्ठेति द्वादश भेदाः, इति सङ्कलनया त्रयोदश स्वीयाभेदाः। परकीया परोढा कन्यका चेति द्विविधा। सामान्या त्वेकिविधेति मिलित्वा षोडशेति भावः। ताश्च वक्ष्यमाणप्रकारेणाष्टिविधा इत्यष्टाविशत्यिकं शतम्। तासामप्युत्तममध्यमाधमभेदेन त्रैविध्ये शतत्रयं चतुर-शीतिश्च भेदाः। तदुक्तं प्राचीनैः—

त्रयोदशिवधा स्वीया द्विविधा च पराङ्गना।

एका वेश्या पुनश्चाष्टाववस्थाभेदतो मताः।।

पुनस्तास्त्रिविधाः सर्वा उत्तमाधममध्यमाः।

इत्थं शतत्रयं तासामशीतिश्चतुरुत्तरा।।

जातिकालवयोऽवस्था भावकन्दर्पनायकैः।

इतरा अप्यसङ्ख्याता नोक्ता विस्तरभीतितः।।

अष्टभेदानाह--प्रोषितेति। तथा च भगवान् भरतः--

तत्र वासकसज्जा च विरहोत्कण्ठितापि वा। स्वाधीनभर्तृ का वापि कलहान्तरितापि वा।। खण्डिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषितभर्तृ का। तथाभिसारिका चैव इत्यष्टौ नायिकाः स्मृताः।।

वाशब्दः समुच्चयार्थः। "वा स्याद्विकल्पोपमयोरेवायाऽपि समुच्चये" इति विश्वः। अत्र च निर्देशकमो न विवक्षितः। तथा च विद्यानाथः—

स्वाधीनपितका चैव तथा वासकसिज्जिका।
विरहोत्किण्ठिता चैव विप्रलब्धा च खण्डिता।
कलहान्तरिता चैव तथा प्रोषितभर्तृका।
तथाभिसारिका चेति कमाल्लक्षणमुच्यते॥
स्वाधीनभर्तृका तद्वत्खण्डिताथाभिसारिका।
कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितभर्तृका॥
अन्या वासकसज्जा स्याद्विरहोत्कण्ठिता तथा।

अवस्थेति। कालिकमव्याप्यवृत्तित्वं यस्य स एवोपाधिनायिकावि-भाजक इत्यर्थः। एवकारव्यावर्त्यमाह—जातिभेदेनेति। तद्वचिति-निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितस्योपाधेनं तथात्वम्। अन्यथा दिव्यत्वाद्यवान्तरोपाधेविद्याधरत्वादेरिप तथात्वप्रसङ्गादिव्यत्व-व्याप्यस्य जाह्मणत्वादेरिप तत्प्रसङ्गाच्चेत्याह—भेदानन्त्येति। न चेष्टापत्तः, त्वयाप्यनुदाहृतत्वात्। न च विभागस्यैच्छिकत्वा-द्वियत्वादिसामान्यधर्मेणैव विभागो नतु तद्वचाप्येन विद्याधरत्वा-

वय नायिकानामवस्थामेदेन प्रकारान्तरं निरूपयित—एता इति। एताः स्वीया-परकीया-सामान्येत्यर्थः । षोडशापि त्रयोदशिवधा स्वीया, द्विविधा परकीया सामान्या चैकविधित संभूय षोडशिवधापीतियावत् । अष्टिभः वक्ष्यमाणाभिः अवस्थाभः दशाभः प्रत्येकं षोडशिमेदेष्वेकैकमण्टिवधाः भवन्तीति शेषः । ताश्चेति अष्टावस्था इत्यर्थः । प्रोषितमर्तृका प्रोषितः देशान्तरं गतः भर्ता यस्याः सा । खण्डिता स्वाधीनपितकत्वाभिमानं खण्डितं यस्याः । कलहान्तरिता कलहात् प्रियेण विग्रहकारणाद् अन्तरिता दूरीभूतेति यावत् । विप्रलब्धा विञ्चतेत्यर्थः । उत्का सङ्गमोत्कण्ठावती । वासकसज्जा वासके नायकागमनाय निश्चते वारे "भरताद्यैरिमदधे स्त्रीणां वारस्तु वासकः" इति शिङ्गभूपालः । सज्जतेऽलङकृता तिष्ठतीति सा । स्वाधीनपितका स्वस्याः अधीनः वशीभूत इतियावत् पतिः यस्याः । अभिसारिका सम्भोगाय नायकमभिसरतीति भावः । इति गणनादष्टा-विशत्यधिकं शतं भवति । पूर्वोक्तानां षोडशानां प्रत्येकमण्टिवधत्वादिति भावः । तासामिप अष्टाविशत्युत्तरशतानामित्यर्थः । उत्तममध्यमाधमगणनया प्रत्येकं त्रिविधतया तित्रगुणितभेदाः ३८४ भवन्ति ।

यत्तु—"एतासां दिव्यादिव्योभयगणन्या द्विपञ्चाशद-धिकशतयतं सहस्रं भेदा भवन्ति। दिव्या इन्द्राण्यादयः अदिव्या मालत्यादयः, दिव्यादिव्याः सीतादयं इति । तन्न, तदवस्थाभेदेनैव नायिकानां भेदात्। जातिभेदेन भेदस्वीकारे नायकानामप्ये वमानन्त्यं स्यात्। तथा च दिव्यादिव्यादिभेदा नायकानामपि सम्भवन्ति । इन्द्रादयो दिव्याः, अदिव्या माधवादयः, दिव्यादिव्याः कृष्णादय इति त्रितयमपि।

दिनेति वाच्यम् ; शास्त्रकारकृतविभाग एव तत्समाधानात्। दिव्यत्वादेश्च भरतादौ विभाजकत्वेनानुक्तत्वात्।

ननु "चैद्या गम्भीरनाभिस्तुङ्गकुचा स्यान्महाराष्ट्री" इत्यादि कामशास्त्रे तद्वचितिनयतथर्मेणापि नायिकाभेदो दृश्यत इति चेत्, न, तस्योत्सर्गकथनमात्रपरतया विभागपरत्वाभावात्। नहि महा-राष्ट्रोद्भवत्वस्त्रीत्वं तुङ्गकुचत्वस्य व्याप्यम्, कासाञ्चित्तासामपि बदभावात्। नापि व्यापकम्, अन्यदेशीयस्त्रीषु तुङ्गकुचत्वस्य सत्त्वेऽपि महाराष्ट्रोद्भवत्वस्य विरहात्। नापि तुङ्गकुचा महाराष्ट्रीति व्यवहर्तव्येति परिभाषापरं तत्, शास्त्रे लोके वा तादृशव्यवहाराभावात्।

स्यादेतत्। सामान्यवनितात्वं न कालिकाव्याप्यवृत्तित्ववत्, जन्मनः प्रभृति वर्तमानत्वादिति चेन्न। अनुरागघटितस्य नायिका-विभाजकोपाधित्वेनात्र विवक्षितस्य तस्य जन्मनः प्रभृत्यवर्तमान-त्वात्। स्यादेतत्।

अन्योक्तान् दिव्यादिभेदान् खण्डियतुमुपक्रमते—यस्विति । एतासां ३८% विधनायिकानां दिव्यादिव्योभयभेदेन दिव्या-अदिव्या-दिव्यादिव्याश्चेति प्रकारत्रयेण गुणनात् । द्वीति ११५२ भेदाः भवन्ति । तत्र दिव्याः दिविभवाः इन्द्राण्यादयः अदिव्याः मानुष्य इत्यर्थः मालत्यादयः, दिव्यादिव्याः देवांशभूता मानव्य इतियावत्। इति इति यदुक्तमित्यर्थः । तन्न तदयुक्तम् । नायिकानाम् अवस्थाभेदेनेव प्रोषितपर्तृकादिदशाभेदेनैव भेदात् नतु जात्यादिभेदेनेति भावः। तन्नियमानःङ्गीकारे

यद्यपि मुग्धाया यथा धीरादिभेदाभावस्तथाविधप्रज्ञा-सामग्र्यभावात्तथाष्टविधत्वाभावोऽपि भवितुमहंति। तथापि प्राचीनलेखनानुरोधेन नवोढामालम्ब्यैते भेदा अवगन्तब्याः।

पिद्यनीं तदनु चित्रिणीं ततः शिद्धिनीं तदनु हस्तिनीं विदुः।
उत्तमा प्रथमभाषिता ततो हीयते युवितरुत्तरोत्तरम्।।
इति विभागोऽपि तत्र न स्यात्। तथा च विद्यानाथेनोक्तम् "कामशास्त्रप्रसिद्धाः पिद्यनीचित्रिणीप्रभृतयो जातिविशेषा एव" इति। नैवम्।
सामान्यधर्मत्वमात्रेण जातित्वोक्तेः, अन्यथा ब्राह्मणत्वादिजातिभिः
सङ्करप्रसङ्गात्।

कमलमुकुलमृद्धी फुल्लराजीवगन्धः सुरतपयसि यस्याः सौरभं दिव्यमङ्गे। चिकतमृगमदाभे प्रान्तरक्ते च नेत्रे स्तनयुगलमनर्घ्यं श्रीफलश्रीविडम्बि।।

इत्यादि घटितोपाधिरूपस्य पद्मिनीत्वादेः कालिकाव्याप्यवृत्तित्व-स्यानपायात्। एतेन मृगीवडवाहस्तिनीत्यादयोऽपि व्याख्येयाः। अतएव—

देवतासुरगन्धर्वरक्षोनागपतित्त्रणाम् । पिशाचयक्षव्याडानां नरवानरहस्तिनाम् ॥ मृगमीनोष्ट्रमकरखरशूकरवाजिनाम् । महिषश्वगजाश्वानां तुल्यशीलाः स्त्रियः स्मृताः ॥ इति भरतवाक्यमपि व्याख्यातम् ।

हेतुमाह—तथा चेति। दिव्यादिव्यादीति। एते भेदा नायकानामपि सम्भवन्ति। परिगणयति—इन्द्रादय इत्यादि।

ननु प्रज्ञाविशेषरूपकारणाभावान्मुग्धाया यथा धीरादिभेदाभावः पूर्वमुक्त-स्तथैव प्रोषितभर्तृकादिभेदाभावोऽपि वक्तुं कथं न शक्यत इत्याशङ्क्याह— यद्यपीति । स्पष्टम् । तथाविधप्रज्ञासामग्रूयभावात् बुद्धेरपरिपक्वतयेतियावत् । समाधत्ते—तथापीति । पूर्वकथनस्यौचित्येऽपीत्यर्थः। प्राचीनलेखनानुरोधेन तत्र देशान्तरगते प्रेयिस सन्तापव्याकुला प्रोषितभर्तृका-उत्काकलहान्तिरताविप्रलब्धानां पतिर्देशान्तरे न भवतीति न तत्रातिव्याप्तिः । अस्यारचेष्टा दशावस्थाः ।।

स्निग्धाङ्गगोपाङ्गनयना स्थिरा मन्दनिमेषिणी।
अरोगा दीप्त्युपेता च दानसत्यार्जवान्विता।।
स्वल्पस्वेदा समरता स्वल्पभुक् सुरतिप्रिया।
सत्त्वपुष्परता हृद्या देवशीलाङ्गना मता।।
इत्युपाधिरूपस्य देवसत्त्वादेयौँ वन एव सम्भवेन कालिकाव्याप्यवृत्तित्वस्य सुलभत्वात्। एतेन जातिकालेति पूर्वोपन्यस्तप्राचीनवचनमिप व्याख्यातिमित्यास्तां विस्तरः।

प्राचीनलेखनेति। पूर्वोक्तषोडशभेदानामण्टधा भेदस्योक्तत्वात् षोडशभेदमध्ये च मुग्धाया अपि निवेशादितिभावः। नवोढामितिः सख्यादिसहकारेण तस्या अप्यभिसारादिसम्भवात्। विरहोत्क-ण्ठितत्वादेश्च स्वाधीनस्य तत्रावाधितत्वादितिभावः।

केचित्तु ''परस्त्रियौ कन्यकोढे सङ्केतात्पूर्वं विरहोत्कण्ठिते पश्चाद्विदूषकादिभिः सहाभिसरन्त्यावभिसारिके, कुतोऽपि सङ्केत-स्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे इति त्रिविधे एव तयोरस्वाधीन-

प्राचीनैरुक्तत्वात्, नवोढामालम्ब्य विश्रव्धनवोढामाश्रित्येत्यर्थः । एते प्रोषित-मर्तुकादयः भेदाः अवगन्तव्याः बोद्धव्याः ।

अथोक्तभेदाष्टके प्रथमं लक्षयित—तत्रेति । तत्र पूर्वोक्तेष्वित्यर्थः । प्रेयिस् कान्ते । अत्रातिशयद्योतकेनेयसुन्प्रत्ययेन परिणीतादितिरिक्तमिप बोध्यते तेन च परकीयासामान्ययोरप्यत्र सङ्ग्रह इति बोध्यम् । देशान्तरगते भिन्नदेशं प्रयाते कार्यान्तरवशाद्गुरुजनादेशाच्छापादिवशाद्वेति शेषः । सन्तापेन विरहव्यथया व्याकुला सन्तप्ता प्रोषितभर्तृं का तदाख्या भवतीत्यर्थः । ननूत्कादयोऽपि प्रियविरह-सन्तप्ता भवन्ति कथं न तासु प्रोषितभर्तृं कात्वं भवतीत्याशङ्कय परिहरित—उत्केत्यादि । उत्का-कलहान्तरिता-विप्रलब्धानां पतिः कान्तः देशान्तरे भिन्नदेशे गतो न भवतीति न लक्षणेऽतिव्याप्तिः लक्षणस्य लक्ष्यादितिरिक्तेऽपि सम्भव इत्यर्थः । तद्यापारानाह—अस्या इति । अस्याः प्रोषितभर्तृं कायाः चेष्टाः व्यापारादयः

प्रिययोरवस्थान्तरानुपपत्तिः" इत्याहुः । तदसत् । खण्डितादिभेदानामपि वक्ष्यमाणरीत्योपपत्तेः । सख्यादिद्वारा प्रियागमनादिनिश्चये बाध-काभावात् ।

देशान्तरेति । तथा च भरतः--

गुरुकार्यान्तरवशाद्यस्यास्तु स्रोषितः प्रियः। सा रूक्षालककेशान्ता भवेत्प्रोषितभर्तृका।। प्रवासश्च त्रेधा, तदुक्तं दर्पणे—

प्रवासो भिन्नदेशत्वं कार्याच्छापाच्च सम्भ्रमात्। भावी भवन् भूत इति त्रिधा स्यात्तत्र कार्यतः॥ शापः प्रसिद्धो यथा—

तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मिय सहचरे चक्रवाकी मिवैकाम्। गाढोत्कण्ठागुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये तुहिनमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्।।

सम्भ्रमो दिव्यमानुष्यिनिर्घातोत्पतनादितः। विरहस्तु समानदेशत्वे सितं गुर्वादिवशात् सम्भोगाभावः। न च प्रवासस्यापि विरहान्तर्भावो-ऽस्तु, समानदेशस्थत्विवशेषणे प्रयोजनाभावादिति वाच्यम्; अभियुक्तव्यवहारानुरोधनैव लक्षणारम्भात्। अन्यथा विरहो-त्किण्ठिताप्रोषितभर्तृं कयोर्भेदस्य भरतादिभिष्कतस्यानुपपत्तेः।

अत्र प्रियप्रवासज्ञानजन्यदुःखवत्त्वं प्रोषितभर्तृ कालक्षणम्। निष्ठार्थस्य विवक्षायां प्रयोजनाभावात्। अन्यथा प्रवत्स्यत्प्रवसत्पति-कयोर्भेदान्तरत्वापत्तेः। तदुक्तं काव्यप्रदीपे—"वर्तमानवर्त्स्यमाना-विष स्वज्ञानद्वारा विप्रलम्भप्रयोजकाविति नाव्याप्तिः, प्रवासपदेन स्वज्ञानलक्षणाद्वा" इति। यत्त्वग्रे नवमी नायिकेत्यभिधास्यते तत्प्रौ-दिमात्रम्। भरतादिभिरनुक्तनायिकाभेदान्तरस्वीकारे प्रमाणप्रयोजनयोरन्यतरस्याप्यभावादिति रहस्यम्।।

दुः समिति । तस्य क्षणिकत्वाद्दीर्घेति धाराभिप्रायम् । तस्या अपि विचतुरादिव्यक्तिभिरुपपन्नत्वात्तरिमत्युक्तम् । अपिशब्दोऽभिधान-

मुग्धा प्रोषितभर्तृ का यथा--

दुःखं दीर्घतरं वहन्त्यिष सखीवर्गाय नो भाषते शैवालैश्शयनं सृजन्त्यिष पुनश्शेते न वा लज्जया। कण्ठे गद्गदवाचमञ्चिति दृशा धत्ते न वाष्पोदकम् सन्तापं सहते यदम्बुजमुखी तहेद चेतोभवः ॥३९॥

योग्यत्वसूचनार्थः । वहतीति तिङ्गन्तपाठ एव श्रेयान्, सृजतीत्यादा-वृत्तरत्र तथैव दर्शनात् । "वहन्तीति शत्रन्तम्" इति केचित् । सखीत्य-न्तरङ्गत्वसूचनम् । वर्गपदं सखीत्वाविष्ठिन्नाद् गोपनार्थम्, समुदाय-धर्माणां प्रत्येकावयविश्रान्तत्वात् । दुःखेन भाषणित्रयाकर्मणा वर्गस्येप्सितत्वाच्चतुर्थी । तथा च कैयटः——"माणवकाय धर्मं बूते इत्यपि भवति, यदा धर्मेण कर्मणा माणवकस्येप्सितत्वं भवति" इति ।

यत्तु "सखीभ्यो गोपनाल्लज्जावत्त्वं द्योत्यते" इति । तन्न । लज्जयेत्यस्यात्राप्यन्वयाद्व्यङ्ग्यत्वायोगात् । शैवालपदं शैत्यद्योत-नार्थम् । बहुत्वं शयनानुकूलसन्निवेशविशेषार्थम् । वाशब्द एवार्थो न स्वपित्येवेत्यर्थः । न च शयनाभावे तद्विरचनं किमर्थमिति वाच्यम्;

दशावस्थाः अभिलाषादिदशदशा भवन्तीति शेषः। तास्तु अग्रे विप्रलम्भनिरूप-णावसरे वक्ष्यन्ते।

ततो मुग्धां प्रोषितमर्तृकामुदाहर्तुमुपकमते—मुग्धेति। दुःखमिति। अम्बुज-मुखी कमलवदना दीर्धतरमत्यायतं वियोगजन्यं दुःसहमिति यावत्। दुःखं सन्तापं वहन्तो घारयन्त्यपि सखीवर्गाय नो भाषते न कथयतीत्यर्थः। लज्जावशादितिशेषः। वा पुनः शैवालैः जलनीलिकाभिः। "शैवालं जलनीलिका" इत्यमरः। शयनं तत्यं सृजन्त्यपि रचयन्त्यपि लज्जयाऽपत्रपया तत्र न शेते न स्विपिति। कण्ठे गले गृद्गद-वाचं मिन्मिनध्विनम् स्वरिवकारमितियावत्। "मदसंमदपीडादधैवँस्वर्यं गद्गदं विदुः" इति साहित्यदर्पणे। अञ्चिति वहित किन्तु दृशा नेत्रेण वाष्पोदकम् अश्रुबिन्दुं न धत्ते। इत्थं यत् यादृशं सन्तापं कलेशं सहते मृष्यिति तत् सन्तापमित्यर्थः। चितोभवः मनसिजः काम एव वेद जानाति। नान्यः कोऽपीत्यर्थः। विशेषोक्तिरलङ्कारः। शार्द्लिविकीडितं वृत्तम्॥३९॥

मध्या प्रोषितभर्तृका यथा--

वासस्तदेव वपुषो वलयं तदेव हस्तस्य सैव जघनस्थलरत्नकाञ्ची।। वाचालभृङ्गसुभगे सुरभौ समस्त-मद्याधिकं भवति ते सिख कि निदानम्।। ४०।।

तापौत्कटचेन शयनार्थं प्रथमं प्रवृत्तेः। यद्वा हस्तावच्छेदेनापि तदासङ्गो भवित्वतीच्छया तद्बोध्यम्। कण्ठे इत्यवच्छेदकत्वं सप्तम्यर्थः। "मदप्रमदपीतादेर्वाग्भङ्गं गद्गदं विदुः।" अन्तर्वाष्प-तादशायां गिरो गद्गदत्वम्, दृशा त्वश्च न धत्ते, वियोगदुःखप्रकाशा-पत्तेः। सहत इति सन्तापस्य दुर्वहत्वसूचनम्। यदिति क्रियाविशेषणम्। अम्बुमुखीति तत्सहनानौचित्यं व्यङ्गयम्। तत्तन्निष्ठदुःखसहनं चेतोभवो वेद। ततो गोपियतुमशक्यत्वात्। अन्येषां तु परदुःखस्य प्रत्यक्षायोगात्तदनुमापकलिङ्गाभावाद्वाक्यप्रयोगाभावाच्च न तद्बोध इति भावः। अयमर्थः—

आवेदनं सृहृद्भ्यः शिशिरोपायप्रसङ्गरुदिते वा दुःखविनोदोपायात्तद्वचितरेके महांस्तु तत्प्रसरः॥३९॥

वास इति । वस्त्रघटितभाररूपसमुदायवारणाय वपुष इति । परि-धेयमात्रमित्यर्थः । पूर्वकालीनात्तस्माद्विशिष्टभारवत्तावारणाय तदिति । येन पूर्वकाले भारो नाभूदित्यर्थः । तत्ति द्वित्रोभयसत्तावारणाय एवेति । एवमुत्तरत्र योज्यम् । वलयपदं खेदाजनकत्वार्थम् । "पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्याः क्लीबे तु जघनं पुरः" इत्यमरः । "एकयष्टिभंवेत्काञ्ची" इति भरतः । "अधिकमसहचं भवतीति" केचित् । वस्तुतस्तु काञ्चि-त्प्रोषितभर्ग् कां वसन्तोत्सवे मङ्गलार्थं भूषणादि परिधापयन्ती सखी प्राह—वास इति । यस्मिन्नङ्गे यावदपेक्षितं ततो न्यूनानितिरक्तत्त्वया पूर्वं निर्णीतत्विमिति तच्छब्दानामर्थः । अतएव रत्नपदं सङ्गच्छते । उत्सवे विशिष्टानां ग्रहणौचित्यात्, सहजतस्तु प्रोषितभर्ग् कायास्त-दनौचित्यात् । तथा च भरतः— चिन्तानिश्वासखेदैश्च हृत्तापाभिनयेन च।
सखीनां सम्प्रलापैश्च आत्मावस्थावलोकनैः।।
ग्लानिदैन्याश्रुपातैश्च रोषस्यागमनेन च।
निर्भूषणमृजात्वेन दुःखेन रुदितेन च।।
खण्डिता विप्रलब्धा वा कलहान्तरितापि वा।
तथा प्रोणितकान्ता च भावानेतान् प्रयोजयेत्।।

अधिकमङ्गापेक्षयातिरिक्तं भवति कार्ग्योदयादित्यर्थः, किं निदानं किं कारणम्। एषां तावद्वृद्धिरसम्भावितैव किन्तु त्वदङ्गकार्ग्यादेव तदाधिक्यम्। तत्र च को हेतुरिति प्रश्नाभिप्रायः। सर्वयोग्यत्वसूचनाय सुरभाविति । तज्ज्ञापकमाह—भृङ्गेति। तेषां स्वरूपसत्तामात्रेण ज्ञापकत्वाभावाद्वा वालेति । सुभगेति जनानन्दकरत्वार्थम्। "सौभाग्यं जनप्रियत्वम्" इति विज्ञानेश्वरः। तथा च सखीभ्यस्तदकथनाल्लज्जा। कार्श्योदयाच्च मदनाधिक्यमितिभावः। व्यङ्ग्यं तु प्रियप्रवासदुःखा-दन्यत्किञ्चित्कारणं न किमिषि। किमिति प्रतिषेधार्थम्। वाचालेत्यत्र कुत्सितत्वं दुःखोद्दीपकत्वात्। सुभगत्वं जनान्तरापेक्षम्। यद्वा भृङ्गाणां सुभगे तदानन्दहेतुकुसुमसमृद्धिकरत्वात्।।४०।।

मध्यां प्रोषितमर्तृकामुदाहर्तुमुपक्रमते—मध्येति। वासस्तदेवेति। हे सिंख ! ते वषुषः त्वदेहस्य तदेव पूर्वपरिगृहीतमेवेत्यर्थः। वासः वसनम् । हस्तस्य करस्य तदेव पूर्वधृतमेव वलयं कङ्कणम् । जधनस्य किटपुरोमागस्य रत्नकाञ्ची मणिमेखलाऽपि सैव वर्तते इतिशेषः । किन्तु वाचालभृङ्गःसुभगे वाचालाः कृत्सित-बहुमाषिणः "आलजाटचौ बहुमाषिणि" इति कुत्सार्थे आलच् । ते च ते भृङ्गा द्विरेषाः तैः सुभगः परिपूर्णस्तस्मिन् सुरभौ वसन्ते तत्समस्तं वासोवलयरत्नकाञ्च्या-दिकम् अधिकम् आकारेणायतं भवति । अत्र कि निदानम् कोऽत्र हेतुरित्यर्थः, "निदानं त्वादिकारणम्" इत्यमरः । यानि वासोवलयकाञ्च्यादीनि पूर्वं त्वदवयवेषूपयुक्तान्यभवन् तान्येवास्मिन् वसन्तकाले वृहदाकारतया प्रतीयन्तेऽवयवानां सम्प्रतिकृशत्वात्, कोऽत्र कार्श्यहेतुरितिभावः । विभावनाऽत्रालङ्कारः । वसन्तिलका च वृत्तम् ॥४०॥

प्रौढा प्रोषितभर्तृका यथा --

माला बालाम्बुजवलमयो मौिनतको हारयिष्टः काञ्ची किञ्च त्वियि यदुपते प्रस्थिते प्रस्थिते । अन्यद् बूमः किमिह धमनी विद्यते वा न वेति ज्ञातुं बाहोरहहः वलयं पाणिमूलं प्रयाति।।४१।।

मालेति । बालेतिस्पर्शसौकुमार्यव्यञ्जनम् । अम्बुजेति तापोपशा-मकतावच्छेदकशिक्तसूचनम् । दलेति तदवच्छेदेनाङ्गसंयोगलाभार्थम् । पुष्पान्तरसंवलनिषधाय मयीत्युक्तम् । विभक्तानां तेषां स्वकार्यानुप-धायकत्वान्मालेत्युक्तं, तत्प्रचुरेत्यर्थः । तत्प्रकृतवचने मयट् । "हारो मुक्तावली देवछन्दोऽसौ शतयष्टिकः" इत्यमरः । मुक्तानामुत्तम-त्वसूचनार्थं मौक्तिकीत्युक्तम् । किञ्चेतिपदं काञ्च्यामिप मौक्तिकी-त्यस्यानुषङ्गलाभार्थम् । तेनोभयत्र तापापनोदकत्वं व्यङ्गयम् ।

> मुक्ताविद्रुमवज्रेन्दुवैडूर्यस्फटिकादिकम्। मणिरत्नं सरं शीतं कषायं स्वादु लेखनम्।।

इति वैद्यकोक्तेः। प्रवसतीति सितसप्तम्या प्रवासप्रस्थानयोस्तुल्य-कालत्वम्। एवकारो विप्रतिपत्तिनिरासार्थः। अन्यदित्यत्र वक्ष्यमाणस्य प्रतियोगित्वेनान्वयः । कि ब्रूम इत्यन्वयः।

इह पाणिमूले धमनी नाडी वर्तते वा न वेत्यन्यतरज्ज्ञातुं

प्रौढां च प्रोषितभर्तृ कामाह—प्रौढेति। मालेति। हे यदुपते! श्रीकृष्ण! त्विय प्रस्थिते गोकुलाद्ब्रजित सित्। बालो नवीनश्चासावम्बुजः कमलं तद्दलित तन्मयी "प्राचुर्ये मयट्" नूतनकमलदलप्रचुरेतियावत्। माला स्रक्। मौक्तिकी मुक्तामयी हारयिदः हारलतेत्यर्थः। किञ्च अथ च काञ्ची मेखला प्रस्थितैव त्विद्वरह्व्याकुलतया देहकाश्यीत् स्वस्थानाच्च्युतैवेति भावः। अहह खेदेऽव्ययम्। अन्यद् इतः परं कि बूमः कि कथयामहे यत् इहास्मिन्देहे धमनी नाड़ी "नाड़ी तु धमनी शिरा" इत्यमरः। वर्तते वा न वेति ज्ञातुं बाहोः वलयं करकङ्कणं पाणिमूलं भुजादिभागं प्रयाति गच्छित। जीवितेऽप्यस्याः संशय इति व्यङ्गयम्। उत्प्रेक्षालङ्कारः। मन्दाकान्ता वृत्तम्॥४१॥

परकीया प्रोषितभर्तृका यथा— रवश्रः पद्मदलं ददाति तदिष भ्रूसंज्ञया गृहचते सद्यो मर्मरज्ञङ्कया न च तया संस्पृश्यते पाणिना। यातुर्वाचि सुहृद्गणस्य वचिस प्रत्युत्तरं दीयते रवासः किन्तु न मुच्यते हुतवहऋूरः कुरङ्गीदृशा॥४२॥

निणेंतुम्। "वाहोरिति षष्ठीति" केचित्, वस्तुतो वाहोः सकाशा-द्वलयं कर्तृ पाणिमूलं प्रयाति। याने प्रकर्षश्चान्यकृतव्यापारानपे-क्षत्वम्। तेन काश्यं व्यङ्ग्यम्। "करस्याङ्गुष्ठमूले या धमनी जीवसाक्षिणी" इति वैद्यकोक्तेः। एतेन मरणस्य जातप्रायत्वं सूचितम्। अतएवाह हेति खेदातिशयार्थम्। पूर्वार्द्धे अरिततापादयो व्यङ्ग्याः। वलयस्थापनं च सौभाग्यलक्षणतया बोध्यम्। अत्र कार्श्यहेतुकवाहुवलयपाणिमूलसंयोगे उक्तजिज्ञासाहेतुकनाडीसंयोगा-रोपादुत्प्रेक्षा। मन्दाक्रान्तावृत्तम्।।४१।।

परकीया च प्रोषितभर्तृ केत्यत्र भर्तृ शब्दो जारपरः । "एवं सामान्यवनितायामि" इति केचित् । तन्न । सामान्यवनितायां जारस्या-प्यनन्वयात् । स्वभर्तृ भिन्नत्वे सति स्वानुरागविषयपुरुषस्य जारपदा-र्थत्वात् । तस्मादनुरागविषयमात्रपर इति व्याख्येयम् ।

**३वश्र्**रिति । अनेनावश्यग्राह्यत्वसूचनम् । पद्मदलदानं सौभाग्यार्थं घारणोद्देशेन ज्ञेयम् । अस्याः प्रियश्चिरं जीवत्वितीच्छ्या दत्तस्यापि स्वप्रेमविषयोपनायकेऽपि मङ्गलपर्यवसानादवश्यधारणीयत्वं व्यङ्ग्यम्

अथ परकीयां प्रोषितभर्तृ कामुदाहर्तुमुपक्रमते—परकीयेति। इवश्रूरिति। इवश्रूरिति। इवश्रूरिति। इवश्रूर पतिप्रसः "पतिपत्त्योः प्रसः ववश्रः" इत्यमरः। पाणिग्रहीतुरेव जननी न जारजननीतिभावः। यदित्यध्याहार्यम्। पद्मदलं कमलपत्रं ददाति प्रयच्छति, सौभाग्यसूचकत्वाद्धारणायाशी रूपेणेतिभावः। तदिप पद्मदलं कुरङ्गीदृशा मृगलोचनया तया नायिकया परकीययेतिभावः। भूसंज्ञया भ्रूभङ्गसूचनेनेति भावः। "नामचेतनयोः संज्ञा सूचनायाम्" इति शाश्वतः। गृह्यते स्वीक्रियते। तु किन्तु सद्यः तत्क्षणमेव मर्मराङ्कृया मर्मरः शुष्कपर्णध्वनिः, मर्मरोऽस्त्यस्मिन्निति मत्वर्थीयोऽच्, "मर्मरो

अतएव तदपीत्युक्तम् । भ्रूसंज्ञया भ्रूच्यापारेण गृह्यते स्वीक्रियते न तु हस्तेन । व्यवधानेन तच्छोषे आतपादिजन्यत्वेंनापि समाधानं स्यादतः सद्य इति। स्पर्शाव्यवहितोत्तरमेवेत्यर्थः। मर्मरपदं शोषार्थकम् । शङ्का निश्चयः । ग्रहणोत्तरं मुष्टिबन्धेनापि तच्छोषे निह्नवः स्यादित्याशङ्कायां त्वङगुलिपीडनेन शुष्कपत्राणां शब्दः श्रूयतेति तच्छोषानुमानं स्यादिति मर्मरेत्युक्तम् । पाणिना न संस्पृत्रयते इत्यत्र व्वश्रूरित्यस्यैवान्वयः। "कुर्याच्छ्वशुरयोः पादवन्दनं भर्तृ तत्परा" इत्यादिना प्राप्तं तस्याः पादस्पर्शमपि न करोति। तापप्रत्यक्षं तस्याः स्यादितिभियेत्यर्थः। एतेन "भ्रूसंज्ञयेत्यत एव पाणिव्यावृत्तौ पाणिना न संस्पृश्यत इति वाच्यवृत्त्याभिधानं न चमत्कारावहम्" इति चोद्याभासो निरस्तः। "परिसङ्ख्यायां व्यावर्त्यस्य क्वचिदार्थत्वं क्वचित्तुं शाब्दत्विमिति" काव्यमीमांसकसिद्धान्ताच्च। "यातुर्देवरपत्न्या" इति केचित् । तन्न, देवरपदेन कनिष्ठभातैवोच्यत इति क्षीरस्वाम्यादिभिरुक्तत्वात्। यातृपदस्य च भत् भातृमात्रपत्नी-वाच्यतया सङ्कोचानौचित्यात्। तस्या वाचि लौकिककलहादिरूपा-याम् । तासां प्रायेण परस्परद्वेषवत्त्वात् । सुहृदगणस्य वचिस सुहृद्वचनयोग्यं प्रत्युत्तरं दीयते न तु कोपगर्भम् । तत्सत्त्वेऽपि अत्युष्णः श्वासोऽपि न मुच्यते। किन्त्विति तत्प्रसिक्तर्व्यङ्ग्या। अल्पाक्षेपे ऽप्येतावदुष्णश्वासमोक्षे तत्स्पर्शादन्येषां, स्ववृत्तान्ततर्को माभूदिति तदभिप्रायः । हुतवहादपि कूर इतित्वपदार्थत्वादुपेक्ष्यम् । यातृवचने सुहृद्वचने चोत्तरं दीयतेऽत्यावश्यकत्वान्नान्यवचन इत्युपेक्ष्यम्।

वस्त्रभेदे स्याच्छुष्कपर्णध्वनौ तथा" इति मेदिनी । तस्य शङ्कया सन्देहेन पाणिना करेण न संस्पृश्यते न परामृश्यत इत्यर्थः । यातुः पतिभ्रातृभार्यायाः । "भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परम्" इत्यमरः । वाचि वाक्ये सुहृद्गणस्य सख्यादेश्च वचिस वाक्ये पृच्छायामिति यावत् । प्रत्युत्तरं प्रतिवाक्यं दीयते किन्तु हृतवह्नूरः अनलविषमः श्वासः न मुच्यते विसृज्यते । श्वश्रूः यातरश्च न मे विरहस्तापं जानीयुरिति पत्यतिरिक्तपुरुषानुरक्तायास्तद्विरहे स्थितः कयाचिद् वर्ण्यते । लुप्तोपमयोः संसृष्टिरलङ्कारः । शार्बूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥४२॥

सामान्यवितता प्रोषितभर्तृका यथा—
विरहेविदितमन्तः प्रेम विज्ञाय कान्तः
पुनरिप वसु तस्मादेत्य मे दास्प्रतीति।
मरिचिनचयमक्ष्णोर्न्यस्य वाष्पोदिबिन्दून्।
विस्त्रति पुरयोषिद् द्वारदेशोपविष्टा ॥४३॥

किन्त्वित्यादिस्वरसिवरोधात् । पूर्वार्द्धवदुत्तरार्द्धेऽपि चरणद्वये वाक्यै-कवाक्यत्वप्रत्ययात् ॥४२॥

विरहेति । विरहपदमत्र विप्रलम्भमात्रपरम् । पारिभाषिकविरहस्य उत्काप्रकरण एवोदाहरिष्यमाणत्वात् । तेन विदितं ज्ञातमाभ्यन्तरं प्रेम मदीयं विज्ञाय । "यदीयमेवं विरहवती तर्ि मय्यतीवप्रीति-मतीति स्वविषयकमत्प्रेम विज्ञायेति यावद्" इति केचित् । तिच्चन्त्यम् । विदितमित्यस्यानुपयोगापत्तेः । नायकज्ञानविषयत्वं नायिकाज्ञानविषयत्वं वा प्रतिपाद्यम् ? नाद्यः । विज्ञायेत्यत एव पर्याप्तेः । नान्त्यः । तत्र विरहस्याहेतुत्वात् । इदं च पूर्वत्रापि योज्यम् । तस्मादयमर्थः — विरहदशायां विदितं, लोकरितिशेषः । अश्रुमत्तालिङ्गेन तद्विप्रलम्भानुमानविद्धलोंकनियकागमनानन्तरं तस्मै तदिभिधानात्तस्यापि तज्ज्ञानं भविष्यतीति भावः । तस्मात्पूर्वदत्तादिप धनादिषकं वसु मह्यं दास्यति । पुनरिति, पूर्वमिप धनस्य दत्तत्वात् । "तस्माद्शेशन्तरादेत्य" इति कश्चित् । तिच्चन्त्यम् । अप्रयोजनत्वात् । मिरचेति । तच्चूर्णसंयोगादश्रूत्पत्तेः । निचयमश्रुबाहुल्यार्थम् । अङ्गान्तरे

कमप्राप्तां सामान्यां प्रोषितमर्तृ कामुदाहर्तुमुपकमते—सामान्येति । सामान्य-विनता वाराङ्गनेति यावत् । तस्यां भर्तृ पदमधिकधनदकामुकपरमेव । तत्प्रवासेऽर्थसङ्कोचात् । उदाहरित—विरहेत्यादि । कान्तः प्रियो धनिककामुक इति यावत् ।
तस्माद् देशान्तराद् एत्य आगत्य। विरहेण स्वविश्लेषेण तज्जनितकृशता दिनेतिमावः।
विदितं ज्ञातम् अन्तःप्रेम हृद्गतस्नेहं विज्ञाय अववृध्य पुनरिप भूयोऽपि मे मह्मम्
वसु धनमधिकतरिमिति भावः । दास्यित इत्याशयेतिशेषः । द्वारदेशोपविष्टा
द्वारदेशे प्रतीहारस्थाने "स्त्रीद्वार्द्वारं प्रतीहारः" इत्यमरः । उपविष्टा निषण्णा

अन्योपभोगचिह्नितः प्रातरागच्छितं पितर्यस्याः सा खण्डिता। प्रातिरत्युपलक्षणम्। अस्यारचेष्टाः—अस्फुटा-लापचिन्तानिःश्वासत् ष्णीम्भावाश्रुपातादयः।।

तदनुपयोगादक्षीति । एकनेत्राश्रुणा दुःखाननुमानाद्द्वित्वम् । न्यस्येति । सर्वमिरचचूर्णस्य यथा तत्र प्रवेशः स्यादित्यर्थः । मन्थौदनेत्यादिना उदकशब्दस्योदादेशः । विन्दुपदं कणमात्रव्यावृत्त्यर्थम् । वहुत्वमिवच्छेदसूचनार्थम् । विसृजतीति नेत्रविभागलाभः । तेन वेगविशेषो व्यङ्गयः । पुरयोषिदिति वस्तुतो विप्रलम्भाभावव्य-ञ्जनार्थम् । अन्तरेवावस्थाने लोकैिलङ्गज्ञानाभावेन तदनुमानानुपपपत्या द्वारेति । सिन्नहिताभ्यन्तरभागस्थत्वे लोकानवेक्षणस्यापि सम्भावितत्वात् । देशेति । अल्पकालावस्थानेऽश्रुदर्शनसत्त्वेऽि व्याप्तिन्ज्ञानादिविलम्बेन विप्रलम्भानुमितिर्न स्यादत उपविष्टेति चिरकालावस्थानलाभार्थम् । "ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः" इति वृत्तरत्नाकरः ॥४३॥

अन्योपभोगेति । तथा च भरतः--

व्यासङ्गादुचिते यस्यावासके नागतः प्रियः। तदनागमनार्ता तु खण्डितेत्यभिसंज्ञिता।। इति। व्यासङ्गान्नायिकान्तरासक्तिरूपात्। अन्यस्य विरहोत्कण्ठितायामेव वाच्यत्वात् । तत्पदमन्यसम्भोगचिह्नाभावविशिष्टप्रियपरम्। तस्य यदनागमनम्। अन्यसम्भोगचिह्नाभावविशिष्टपतिसमागमनाभावः। स च विशेष्याभावमात्र-प्रयुक्तो न चमत्कारी भेदान्तरत्वानुपयोगी

पुरयोषित् गणिका अक्ष्णोः स्वनयनयोः मरिचनिचयं मरिचस्य कोलकस्य निचयं मात्राधिक्येन कोलकस्यामितियावत् । मृडधातोबाहुलकादीचः, ह्रस्वमध्यमि। "मरीचं कोलकं कृष्णम्" इत्यमरः । न्यस्य प्रक्षिप्य वाष्पोदिबन्दून् अश्रुपृथुकानिति-यावत् । विसृजति मुञ्चति ।

परदेशादागतः कामुकः स्ववियोगेऽश्रुपूरितां मां जनैर्जात्वाऽधिकधनं दास्यती-ति मत्वा रुरोदेति भावः । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । मालिनी छन्दः ॥४३॥ वेति सम्भोगचिह्नाभावरूपविशेषणाभावप्रयुक्त एव ग्राह्यः। तथा चान्यसम्भोगचिह्नविशिष्टपत्यागमनेऽपि बोध्यम्। आगमनस्यापि स्वरूपतो दुःखाजनकत्वादागमनदर्शनेत्युक्तौ चागमनपदवैयर्थ्यादुक्त-पतिदर्शनजन्यदुःखाश्रयत्वं लक्षणार्थः फलितः। अत एव पश्चादुक्तम्—

निद्राखेलालसगतिं सचिह्नं सरदत्रणम्। एवंविधं पतिं दृष्ट्वा वैमनस्यं भवेत् स्त्रियाः।। तीत्रासूयितवचना रोषाद्रहुशः प्रवेपमानोष्ठी। साध्वितिसुष्ठ्वितिवाच्यैः शोभस इत्यभिनयं युञ्ज्यात्।।

उपलक्षणिमिति । अन्यनायिकासम्भोगोत्तरकालस्येत्यर्थः। पितिरित्यपि प्रियमात्रपरमन्यथा परकीयावेश्ययोरव्याप्तेः। अत्र वदन्ति—पराङ्गनासङ्गजन्यमानवत्याः खण्डितायाश्च भेदः कथ-मिति ? अत्रेदमुत्तरम्। अत्र मानिन्हपणमात्रार्थमुदाहृतम्, न तु मानवतीभेदान्तरम्। प्रेमसौन्दर्यगिवतयोर्मानवत्याश्च पूर्वोक्त-भेदेष्वपरिगणितत्वात्, अन्यथा षोडशानामुक्तत्रैविध्ये तेषां चाष्ट-विधत्वे तेषामप्युत्तमादित्रैविध्ये बहुभेदापत्तेः। षोडशनिह्पणोत्तरमेता अन्यसम्भोगेत्यादि निहृत्य एताः षोडशाप्यष्टभिरवस्थाभिरित्या-देश्क्तत्या तासां तिसृणां भेदान्तरत्वेनानभिमतत्वात्। एतेन हेतुदर्शनकाले खण्डिता तज्जन्यानुमितिकाले मानवतीत्यिप न कल्पनीयम्।

पार्श्वमेति प्रियो यस्याः अन्यसम्भोगचिह्नितः। सा खण्डितेति कथिता धीरैरीर्ष्याकषायिता।। इत्यादि दर्पणादिलक्षणविरोधाच्च सम्भोगानुमित्यैवेर्ष्योदयादिति

प्रोषितभर्तृ कां निरूप्य खण्डितां लक्षयित—अन्येत्यादि । अन्योपभोगचिह्नितः अन्यस्याः स्वेतरनायिकाया उपभोगस्य सङ्गमस्य चिह्नं सञ्जातं यस्य तादृशः, पितः कान्तः यस्याः सकाशिमिति शेषः । प्रातः सम्भोगान्तकाले आगच्छिति सा खण्डिता तदाख्या नायिकेत्यर्थः । स्वाधीनपितकात्वाभिमानस्य खण्डनात् खण्डिता-त्वमस्याः । प्रातित्त्यपुलक्षणम् प्रातःपदं सम्भोगानन्तरत्वसूचकिमित्यर्थः ।

मुग्धा खण्डिता यथा--

वक्षः किम् कलशािङ्कतिमिति किमिप द्रष्टुमिच्छन्त्याः। नयनं नवोढसुदृशः प्राणेशः पाणिना पिदधे।।४४।। मध्या खण्डिता यथा—

वक्षोजिचिह्नितमुरो दियतस्य वीक्ष्य । दीर्घं न निःश्वसिति जल्पति नैव किञ्चिद्।

दिक् । आदिपदं चिन्तानिःश्वासखेदेष्विति प्रागुपन्यस्तभरतवाक्ये ये उक्ता अत्र च नोक्तास्तत्परम्।

वक्ष इति । "मौग्ध्येन वास्तवान्यनायिकाकुचाभोगचिह्ना-ज्ञानात् कलशाङकितत्वभ्रम" इति केचित् । तन्न । कुचाश्लेषचिह्ने कलशसंस्थानस्यानुपपन्नत्वात् । उच्चत्वपीनत्वयोस्तत्र कथमप्य-शक्यत्वात् । तटावच्छेदेनैव कुचाश्लेषात् तिर्यगवच्छिन्नपरिरम्भे चिह्नोत्पत्त्यनुकूलयन्त्रणानुदयात्, तत्र प्रमाणाभावाच्च । कलशा-ङकितत्वज्ञानेन खण्डितालक्षणस्यासङ्गितिप्रसङ्गाच्च । तस्मात्प्रियस्य वक्षः किं कुचाङकितम् ? कलशपदं साध्यवसानलक्षणया कुचपरम् । इति सखीं प्रष्टुमिच्छन्त्या इति योज्यम् । न च सखीप्रश्नेच्छाज्ञानं नायकस्य कथमिति वाच्यम्; स्वप्रश्नेच्छाज्ञानमपि कथमित्यस्य नुल्यत्वात । लिङ्गात्तदनुमानस्यापि तुल्यत्वात् ॥४४।

लक्षणमुक्तवा तच्चेष्टा आह—अस्या इति। अस्याः खण्डिताया चेष्टा-स्तावत् अस्फुटालापः गर्गदवचनं चिन्ता आध्यानम् सन्तापो दुःखमूष्मा वा निःश्वासः दुःखसूचिका श्वासिकया तूष्णीम्भावः मौनम् अश्रुपातः नेत्रवाष्पोद्गिरणम् आदयः एवंभूता भवन्तीत्यर्थः।

अथ खण्डितां क्रमशः उदाहरन्नाह—मुग्धेति । वक्ष इति । वक्ष उरः । तवेति शेषः । कलशेन घटेन तदुपिनतनायिकान्तरकुचेनेत्यिभप्रायः । अङ्कितं चिह्नितं किम् प्रश्नसूचकमव्ययम् । इति एवं किमिष प्रश्नं प्रष्टुमिच्छन्त्याः पिपृच्छिषन्त्या नवोढमुदृशः नवोढा चासौ सुदृशी च तस्या मुग्धासुलोचनाया इति भावः । नयनं लोचनं प्राणेशः प्रियतमः पाणिना करेण पिदधे आच्छादयत् । यथा नेयं नायिकान्तर-

प्रातर्जलेन वदनं परिमार्जयन्ती बाला विलोचनजलानि तिरोदधाति ॥४५॥ प्रौढा खण्डिता यथा—

मामुद्रीक्ष्य विपक्षपक्ष्मलदृशः पादाम्बुजालक्तकै-रालिप्ताननमानतीकृतमुखी चित्रापितेवाभवत्। रूक्षं नोक्तवती न वा कृतवती निश्वासकोष्णे दृशौ प्रातमंङ्गलमङ्गनाकरतलादादर्शमादर्शयत्।।४६।

वक्षरेजेति । स्तनालिङ्गनिचह्नयुक्तं वक्षो वीक्ष्य । अन्यस्य तथात्वे क्षतिविरहात् । दियतस्येति । चिह्नपदं कुङ्कमादिपरम् । "दृहालिङ्गनेन स्तनमुद्रापरम्" इत्यन्ये । दीर्घं यथास्यात्तथा न निःश्व-सिति लज्जाधीनत्वात् । किञ्चित्प्रयमप्रियं वा नैव जल्पित, पूर्ववत् । किन्तु प्रभाते जलेन वदनं मुखं प्रक्षायलन्ती बाला अश्रुजलानि तिरयति । वदनक्षालनजलमेतिदिति बुद्धचा परेषामश्रुत्वज्ञानान्तुत्पत्तेः । कालान्तरे वदनक्षालनेऽन्येषां शङ्का स्यादतः प्रातिरिति, कुङ्कुमादिना मार्जनस्य प्रकृतानुपयोगात् । जलेनेति । नेत्रमात्रक्षालने रोदनज्ञानं स्यादेवातो वदनिमिति । तस्याप्यन्यभागावच्छेदेन क्षालने तद्गोपनं न स्यादतः परीति । अनेन निश्वासतूष्णीभावाश्रुपाता उक्ता । निश्वासे दीर्घताया एव निषद्धत्वात् ॥४५॥

कुचकुङकुमाङ्कितं मदुरः पश्येदिति भावः । काव्यलिङ्गानुप्रासयोः संसृष्टिरलङ्कारः । उपगीतिर्वृतम् ॥४४॥

मध्याखण्डितामुदाहरित—वक्षोजित । श्रातः प्रभातकाले दियतस्य प्रियतमस्य "दय दानादी" इति भौवादिकात् क्तः । उरः वक्षः वक्षोजाभ्यां कुचाभ्यां सपत्न्याः इति शेषः । चिह्नितम् अङ्कितं सपत्नीकुचालिप्तकुङकुमादियुक्तिमितियावत् । वीक्ष्य अवलोक्य बाला अप्रगल्भेत्यर्थः । दीर्घम् आयतं यथास्यात्तथा न निःश्वसिति निःश्वासं न मुञ्चिति । लज्जयेतिभावः । नैव किञ्चित् जल्पित दियतं न किमप्यु-पालमते । किन्तु वदनं मुखं जलेन वारिणा परिसार्जयन्ती प्रक्षालयन्तीतियावत् । विलोचनजलानि नेत्राश्चणि तिरोदधाति आच्छादयित । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । वसन्तिलका वृत्तम् ॥४५॥

मामिति । विपक्षत्वं नायिकानिरूपितं ग्राह्मम् । पक्ष्मले प्रशस्तपक्ष्मयुक्ते दृशौ यस्याः सा । अम्बुजतुल्ययोः पादयोरलक्त-कैर्यावकद्ववैरालिप्तं समन्ताद्रञ्जितमाननं मुखं यस्य तादृशं मामुद्वीक्ष्य उत्तानकरणाच्चरणप्रणामाच्चेतिभावः । हृदयादिगतचिहनस्यावरण-सम्भवादाननेति । तत्रापि स्वल्पावयवावच्छेदेन यावकसंयोगे कदाचिददर्शनमपि स्यादतो लिप्तेति । स्वल्पयावकावयवानां मुखे बह्ववयवावच्छिन्नसंयोगेऽपि तथात्वात् । आङिति । आनतीकृतमिति । च्विप्रत्ययेन पूर्वकाले आनतत्वाभावलाभाद्र्शनानन्तरकालीनतया तदन्मितसपत्नीसम्भोगकोधजन्यत्वमानतत्वस्य लभ्यते ।

यत्तु "आनतेत्यनेन मामयं विहाय तस्यां गुणशून्यायामासकतो गुणानिभज्ञ एतिस्मन्समासिक्तर्मूर्खंत्विनबन्धनेति लज्जावत्त्वं व्यङ्गय-मिति" तन्न । स्वीयात्वव्याघातात् । एवं च नतत्वमत्र तिर्यक्त्वमेव न त्वधोमुखत्वम् । अत एव सहसैव कोधज्ञानं माभूदिति । आङ ईषदर्थे व्याख्येयः । नित्वयमधीरा । उत्तरार्धविरोधात् । चित्रेऽपितालिखितेवा-भवत् । मद्विषयकचाक्षुषादिरिहतत्वात् । रूक्षं परुषं नोक्तवती धीरात्वात् । वाकारः समुच्चयार्थः । निःश्वासर्दुःखजवाष्पः । "कोष्णे ईषदुष्णे" इति केचित् । तन्न । निःश्वासपदस्य वाष्पवाचकत्वा-भावात् । तस्मान्नितरां श्वासो ययोस्ते निःश्वासे । सामानाधिकरण्यं संसर्गः । तादृश्यौ च ते कोष्णे चेति कर्मधारयः । निःश्वासं कोधवाष्पं च नाकरोदितियावत् ।

"प्राविरिति पृथग्" इति केचित् । तत्र मङ्गलमिति समासो वा । "विशेषास्त्वङ्गनाभीरः कामिनी वामलोचना" इत्यमरः । अङ्गं प्रशस्तमस्त्यस्याः इति पामादित्वान्न प्रत्ययः । "अङ्गात्कल्याणे" इति तदन्तर्गणसूत्रम् । तथा च प्राशस्त्यं प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थे । स च सम्बन्धे प्रत्ययार्थान्तरे विशेषणम् । प्रशस्ताङ्गवती स्त्रीति बोधः । करतलादिति "ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे चेति" अधिकरणे पञ्चमी । स्वकरतले स्थापयित्वेत्यर्थः । एतेन वाह्यादरसूचनम् । आशब्द-विचहनदर्शनपर्यन्तत्वसूचनार्थः । तत्र यावकमवलोक्य स्वयमेव मत्कोप- परकीया खण्डिता यथा—
कान्तं निरीक्ष्य वलयाङ्कितकण्ठदेशं
मुक्तास्तया परभिया परुषा न वाचः।
दूतीमुखे मृगदृशा स्खलदम्बुपूरा
दूरात्परं रुरुधिरे नयनान्तपाताः॥४७॥
सामान्यवनिता खण्डिता यथा—

कारणं ज्ञास्यतीति भावः । न च तेन तस्य ज्ञातत्वाद्वैयर्थ्यम्, मन्निष्ठ-ज्ञानविषयत्वं सपत्नीभोगस्य तेन ज्ञायतामित्यत्र तात्पर्यात् ॥४६॥

कान्तिमिति । एतेन स्वानुरागिवषयत्वसूचनम् । निरीक्ष्येति पूर्ववत्। वलयैः सपत्नीकङ्कणैरङ्कितिश्चिह्नितः कण्टदेशो यस्य तद्बाहुदृढपिरम्भादितिभावः । परेभ्योऽन्येभ्यो भिया भीत्या "भयभीतिभीभिः" इति वार्तिकात्समासः। "उत्कृष्टया भीत्या शत्रुभीत्या च" इत्यपि केचित्। परुषाः कोधप्रकाशिकाः । तथा च मन्युप्रक्रमे भरतः—

शोभसे साधु दृष्टोऽसि गच्छ कस्माद्विलम्बसे। मा मां स्प्राक्षीः प्रिया यत्र तव या हि हृदिस्थिता।।

मृगदृशेति दृष्टिचातुर्यसूचनम् । स्खलन्प्रकाशभीत्या विच्छिन्न अम्बुपूरोऽश्रुप्रवाहो येषु । सम्यग्दूतीदर्शने प्रकाशापत्त्या नयनान्तेति । अन्तानामपि चिरं तत्र न्यासे दोषतादवस्थ्यमन्तःपातेति । विषयान्तरसञ्चारव्यवधानविशिष्टाः । सक्वत्पाते दूत्या तदभिप्राया-नवबोधाद् बहुत्वम् ।

> तया प्रोत्साहनं कार्यमनुरागानुकीर्तनम्। यथोक्तकथनं चैव तथा भावप्रदर्शनम्।।

इति दूतीकृत्येषु भरतोक्त्या त्वदन्यत्र नाहं स्वप्नेऽप्यनुरक्त इत्यादेर्नायकसन्देशस्य सङ्घट्टनसमये पूर्वमुक्तत्वात्तद्विसंवादेन त्वयाहं प्रतारितेत्यभिप्रायेण दूतीति । रुरुधिरे इत्यनेन नयनानां कदाचिदन्यत्र सञ्चारेऽपि स्थैर्यं तन्मुख एवेति व्यङ्ग्यम् । "निद्धिरे" इति केचित्।।४७।।

## उरस्तव पयोधराङ्कितमिदं कुतो मे क्षमा ततो वसु निधीयतां मयि पुरा यदङ्गीकृतम्। इति प्रचलचेतसः प्रियतमस्य वारस्त्रिया ववणत्कनककङ्कणं करतलात् समाकृष्यते॥४८

उरस्तवेति । उर इत्याश्लेषव्याप्यत्वं तिच्चहनस्य व्यङ्ग्यम्। तवेति /पूर्वप्रतिज्ञातवैपरीत्यम्। इदिमिति प्रत्यक्षत्वम्। पयोधरपदं स्तन एव पयोधरो मेघ इति श्लेषमूलकाभेदारोपेण रसवत्ता-व्यञ्जनद्वारा दृढालिङ्गनसूचनार्थम्। अतएवाङ्गितत्वं सङ्गच्छते।

प्रौढां खण्डितामुदाहरति—प्रौढेति । मामुद्दीक्ष्येति । माम् दियतम् विपक्ष-पक्ष्मलदृशः प्रशस्तानि पक्ष्माणि सन्त्यस्या इति पक्ष्मला, सिष्मादित्वाल्लच् । पक्ष्मले दृशौ यस्याः सा पक्ष्मलदृक्, विपक्षा च सा पक्ष्मलदृक् तस्याः सपत्त्या इत्यर्थः । "सपत्नोऽसहनो विपद्यः" इति हैमः । पादाम्बुजालक्तकः पादपङ्कजस्थयावकः । आलिप्तानतम् दिग्धवदनम् उद्दीक्ष्य अवलोक्य आनतीकृतमुखो पूर्वमनतमपि बलान्नतं कृतं मुखं यस्यास्तथामृतेत्यर्थः । चित्रापितेव आलेख्यलिखितेव अभवत् । तथापि रूक्षं परुषं नोक्तवती नावदत् । न वा दृशौ नेत्रे निःश्वासकोष्णे कृतवती किन्तु सा अङ्गना प्रातः प्रभातकाले मङ्गलं शुभसूचकम् आदशं मुकुरं करतलात् स्वहस्ते स्थापयित्वेत्यर्थः । अदर्शयत् दिशतवती । दियतया वितरां होपितस्य दियतस्येयमुक्तः । अत्रानुप्रासोत्प्रेक्षाकाव्यलिङ्गालङ्काराः । शार्द् लिविकीडितं च वृत्तम् ॥४६॥

परकीयां खण्डितामुदाहरित—कान्तिमित । तया मृगद्शा हरिणलोचनया नायिकयेतियावत् । दूरात् विप्रकृष्टादिव वलयेन कङ्कणेन सपत्त्या इति शेषः । अङ्कितः चिह्नितः कण्ठदेशः ग्रीवाप्रान्तो यस्य तादृशं कान्तं प्रियं निरीक्ष्यावलोक्य परिभया परेम्यो दूतीनायकाम्यामितरजनेम्यो या भीः भयं तया रहस्योद्भेदन-मीत्येत्यर्थः । परुषाः कूराः वाचः वचनानि न मुक्ताः नोदीरिताः । परं किन्तु दूतीमुखे सञ्चारिकावदने स्खेलदम्बुपूराः स्खलन् विच्छिन्नोऽम्बुपूरोऽश्वृप्रवाहो यम्यस्ते नयनान्तपाताः कटाक्षविक्षेपा इति यावत् । रुर्वधरे अवरुद्धाः स्थापिता इत्यर्थः । लोकभीत्या परुषाक्षराण्यनुच्चायं तवैवदमौद्धत्यमिति कूरकटाक्षपातेन दूती प्रतिबोधितेतिमावः । लुप्तोपमाऽनुप्रासञ्चालङ्कारौ । वसन्तिलका वृत्तम् ॥४७॥

## पतिमवमत्य पश्चात्परितप्ता कलहान्तरिता। अस्या-श्चेष्टा भ्रान्तिसन्तापसम्मोहनिःश्वासप्रलापादयः।

"स्तनश्चान्यसामान्यवनिताया" इति केचित् । तन्न । स्वभिन्ननायिका-मात्रस्य वाच्यत्वात् ।

वाहचे चाभ्यन्तरे चैव दुःखे चोत्पादिते क्वचित्।
न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता।।
इति स्मृतिः। अङ्गीकृतं देयत्वेन प्रतिज्ञातम्। मयीत्यनेन सौन्दर्यविशेषशालित्वं व्यङ्ग्यम् । तेन च प्रतिज्ञातघनस्य बहुत्वम्।
रूपोत्कर्षेणैव च तदुत्कर्षात्। मयीतिसप्तम्या स्वस्य तदाधारत्वसूचनात् प्रतिज्ञासमय एव मदीयस्वत्वसम्पत्त्याऽवश्यदेयत्वसूचनम्।
प्रवलत्वं वलात्त्या ग्रहणे वैरस्य पर्यवसानात्। चेत इति मुखरागादेरिभिन्नत्वसूचनार्थम् । प्रियतमत्वं तत्त्वेनाभिमतत्वम्। "द्रव्यवत्त्वेन
तद्" इति केचित्। "वारस्त्री गणिका वेश्या" इत्यमरः। अत्र पुरुषकरकङ्कणस्यैकत्वौचित्यात्कथं क्वणनित्याशङ्कय "कङ्कणविशेषस्य
नूपुरवदन्तर्गतगुलिकस्य शब्दसम्भवो बोध्य" इति केचित्। करतलमित्येव पाठः। क्वणत्कनककङ्कणमिति तु कियाविशेषणम्। "कङ्कणाश्च वेश्याया एव"इत्यन्ये। वेश्याकङ्कणसङ्घन्नेनैव नायककरकङ्कणस्य
क्वणनिति तु रहस्यम्। आकर्षणे फलोपहितत्वलाभार्थः संशब्दः।
"जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः" इति वृत्तरत्नाकरः॥४८॥

खिण्डतां सामान्यस्त्रियमुदाहरति—उर इति। तव नायकस्य इदमुरः एतद्वक्षःस्थलं पयोधराङ्कितं पराङ्गनाकुचकुङकुमसंलिप्तम् अतः मे मम क्षमा त्वदागःसहनसामर्थ्यं कृतः कस्मात्स्यात्। ततः तस्मात्कारणात् पुरा पूर्वसङ्गमे यद् वसु यद्द्रव्यं दातुमितिशेषः। अङ्गोकृतं त्वया स्वीकृतं तत् मिय मत्पुरत इति-यावत्। निधीयतां स्थाप्यताम्। इति एवमुक्त्वा प्रबलचेतसः स्थिरचित्तस्यापी-त्यर्थः। प्रचलचेतस इति पाठो युक्तः प्रतीयते। रहस्यभेदनात्, द्रव्यनाशात्, प्रणयभङ्गाद्वा भीत्या चञ्चलमनस इतियावत्। प्रियतमस्य कान्तस्य करतलात् क्वण्वत् शब्दायमानं कनककङ्कणं सुवर्णवलयं वारस्त्रिया वेश्यया समाकृष्यते वलाद् गृह्यते इति भावः। अनुप्रासोऽलङ्कारः। पृथ्वीवृत्तम्।।४८॥

मुग्धा कलहान्तरिता यथा--

अनुनयति पतिं न लज्जमाना कथयति नापि सखोजनाय किञ्चित्। प्रचरति मलयानिले नवोढा वहति परन्तु चिराय ज्ञन्यमन्तः ॥४९॥

पतिमिति प्रियमात्रपरम् । अवमत्य तदनुनयमगृहीत्वा, अवमन्येति नकारसिहतपाठान्तरम् । अनुनासिकलोपस्य वैकल्पिकत्वा-दिति तदभिप्रायः । स चायुक्तः । मान्तानिटां वा नान्तानिटां च नादीनां नित्यमिति व्यवस्थितविकल्पस्याकरसिद्धत्वात् । पश्चादिति क्त्वाप्रत्ययार्थप्रदर्शनमात्रम् । परितप्ता स्वविशेष्यकानुचितकर्तृत्व-प्रकारकज्ञानाश्रयः । प्रियावमाननजन्यपश्चात्तापवतीत्यर्थः । तदुक्तं मृनिना—

ईंष्यीकलहसन्तप्तो यस्या नागच्छिति प्रियः। सामर्षवशसन्तप्ता कलहान्तरिता भवेत्।। अमर्षवशेन प्रियानुनयप्रत्यास्यानकालीनेत्यर्थः।

अनुनयतीति । अनुनयः स्वव्यापारप्रयोज्यकोधाभावः। पतिं नानुनयित पतिनिष्ठो यः क्रोधाभावस्तदनुकूळव्यापारं न करोति, इत्यर्थः। सखीजनायापि किञ्चित् प्रियोऽनुनीयतामित्यादि न कथयति। उभयत्र लज्जमानेति हेतुः। मलयानिलपदं वसन्तसूचनद्वारा कामवेदनाबाहुल्यलाभार्थम्। प्रसरतीति दुर्वारत्वं व्यङ्ग्यम्।

अथ क्रमप्राप्तां कलहान्तरितां लक्षयित—पितिमिति। पितं प्रियम् अवमत्य तिरस्कृत्य कृतानुनयमपीति शेषः। पश्चात् प्रियगमनानन्तरं परितप्ता सन्ताप-मनुभवन्ती कलहान्तरिता कलहात् प्रियेण सह विग्रहात् अन्तरिता दूरीभूतेत्यर्थः। उच्यत इतिशेषः। तित्कयामाह—अस्या इतिं। अस्याः कलहान्तरितायाः चेष्टाः क्रियास्तावत् । भ्रान्तिः अतिसमंस्तद्बुद्धिः। सन्तापः दुःखं ग्लानिरितियावत्। सम्मोहः चित्तवैक्लव्यम्, निःश्वासः दीर्घश्वासवत्त्वं सेदसूचकमित्यर्थः। ज्वरः देहौष्ण्यम्, प्रलापः असम्बद्धभाषणम् आदिपदेन मूच्छानिघनप्रभृतयः। मध्या कलहान्तरिता यथा— विरमति कथनं विना न खेदः सति कथने समुपैति कापि लज्जा। इति कलहमधोमुखी सखीभ्यो लपितुमनालपितुं च नाचकाङ्क्ष ॥५०॥

चिराय नायकमिलनपर्यन्तम्। शून्यं विषयान्तरसञ्चाररहितम्। अन्तिश्चित्तम्। वहति दधाति । जडता नाम सर्वकार्याप्रतिपत्तिरिति भरतः ॥४९॥

विरमतीति। कथनं सुहृद्भ्यो निवेदनं विना खेदो दुःखं न विरमति न मन्दीभवति। सखीनां सम्प्रलापश्चेति पूर्वोक्तभरतवचना-दनुभवाच्च तस्य दुःखमान्द्यहेतुत्वात्। कथने चिकीषिते सित कापि दुर्वारा लज्जा समुपैति उपितिष्ठते। सं-पदं प्रतिबन्धोपधान-सूचनार्थम्। लज्जया कथितुं न शक्यत इति भावः। कथ्यतेऽनेनेति कथनं करणे ल्युट्। कथनानुकूलो व्यापार इति यावत्। स चेच्छास्वरूप-एव ग्राह्यः। लज्जाविरहविशिष्टस्यैव तस्य दुःखनिवेदनानुकूल-शब्दोच्चारणहेतुत्वात्। लज्जासत्त्वे प्रतिबन्धकसम्पत्तेरिति फलितम्। कलहं पत्युः स्वकर्तृकमवमानम्। सखीभ्यो वक्तुमवक्तुं चैच्छत्। पूर्वोक्तहेतुद्वयवशात्। अधोमुखी नायकव्यापारप्रतिबन्धदुःखवशात्।

अथ मुग्धाया इमां दशामुदाहर्तुमुपक्रमते—मुग्धेति । उदाहरित-अनुनयतीति । नवोद्धा नवपरिणीता मुग्धेत्यर्थः । लज्जमाना सन्नीडेत्यर्थः । प्रणयकलहे तिरस्कृतं पित प्रियं न अनुनयित न प्रसादयित । नापि न च सखीजनाय सहचरीवर्गीय किञ्चित् किमिप । तमनुनेतुमित्यर्थः । कथयित वदित परन्तु मलयानिले मलयमान्ते प्रसरित सञ्चरित वसन्तकाले समागते सतीत्यर्थः । विराय बहुकालं यावत् क्रून्यं प्रतिपत्तिरिहतं विरहवेदनयेति शेषः । अन्तः हृदयमिति यावत् । वहित वारयित । काव्यलिङ्गमलङ्कारः पुष्पिताग्रा च वृत्तम् ॥४९॥

मध्यां कलहान्तरितामुदाहरिष्यन्नाह—मध्येति । विरमतीति । कथनं स्थापनं प्रणयकलहस्येति शेषः । विना सेदः दुःसं न विरमति न शाम्यति ।

प्रौढा कलहान्तरिता यथा— अकरोः किम् नेत्र शोणिमानं किमकार्षीः करपदातर्जनं वा। कलहं किमधाः फुधा रसज्ञे हितमर्थं न विदन्ति दैवदुष्टाः ॥५१॥

यत्तु "लज्जावशाद्" इति । तन्न । उक्तेच्छाद्वयकाले तदभावात् । अत्रौत्सुक्यलज्जयोः सन्धिः॥५०॥

अकरोरित । "नायिका स्वनेत्रादीन् प्रत्याह" इति केचित्। तथाहि—हे नेत्र! शोणिमानं रक्तत्वं कि कस्मादकरोः। मां प्रसादयन्तं नायकं प्रतीति भावः। हे करपद्म तर्जनं वा किमकार्षीः, रसज्ञे जिह् वे त्रुधा कोपेन कलहं किमधाः कृतवती। नेत्रारुण्यादीनामन्यथाप्युप्पत्या कोधमात्रज्ञापककलहकारिण्यास्तव महानेवापराधः। एवं रसज्ञाया एवमनौचित्यमिति व्यङ्ग्यम्। अथवा सानुरागवीक्षणत-त्परिरम्भमधुरादिभिभविद्भरेव तिच्चत्तस्य मत्प्रवणत्वकरणाद्भवन्तामनुपालम्भनीयतया दैवमत्रापराध्यतीत्याह्—हितमिति। "हित-मायतिसुखम्" इति विज्ञानेश्वरः। दैवदुष्टाः प्रतिकूलं दैवं येषां ते। "वाहिताग्न्यादिषु" इति निष्ठायाः परिनपातः दैवेन दुष्टा इति वा योज्यम्।

अपरे त्वाहुः—सखी नायिकां प्रत्याह—अरसज्ञे रसानिभज्ञे नेत्रारुण्यादिकलहपर्यन्तं कृतो विहितवत्यसि । हितमर्थमित्यपि तुल्यमेवेति । यत्तु "नायिकापरितापाप्रदर्शनेन लक्षणासङ्गत्याऽपव्या-रूयानमेतद्" इति । तदसत् । नायकप्रत्यारूयानजन्यपरचात्तापवतीं प्रत्येवैतादृशोक्तरवताराल्लक्षणसङ्गतेः सुस्थत्वात् । अतएव हितपदं सङ्गच्छते । आयितसुखं तदप्रत्यारूयानमेव, प्रत्यारूयाने त्वायतौ दुःखमेव तवोपस्थितमितिप्रतीतेः। करपद्मतर्जनं चेतिपाठो व्या-रूयातः। करपल्लवे निरोधमिति पाठान्तरम् । तत्र पूर्वोक्तार्थ-स्योक्तिसम्भव एव नेति स्पष्टम् । त्वत्कुचादिस्पर्शोद्यते तस्य करपल्लवे निरोधं तदिष्टप्रतिबन्धं कृतोऽकार्षीः। पल्लवपदं तत्कृतमदनादेरिप सुखावहत्वसूचनार्थम्।।५१।।

परकीया कलहान्तरिता यथा—
भर्तुर्यस्य कृते गुरुर्लघुरभूद् गोष्ठी कनिष्ठीकृता
धर्यं कोशधनं गतं सहचरी नीतिः कृता दूरतः।
निर्मुक्ता तृणवत् त्रपा परिचिता स्रोतस्वती विन्दुवत्
स कोधादवधीरितो हतिधया मातर्बलीयान् विधिः॥५२॥

"निवेद्य दुःखं सुखीभवित" इति लोकोक्तेः । 'व्याङपरिभ्यो रमः' इति परस्मैपदम् । कथने तिन्नवेदने सित कापि अनिर्वचनीया लज्जा त्रपा समुपैति उपितष्ठते । इति हेतोः अधोमुखी लज्जानतानना सखीभ्यः सहचरीभ्यः रहस्यज्ञाभ्योऽपीत्यर्थः । कलहं प्रियेण प्रणयिवग्रहं "...रणाः कलहिवग्रहौ" इत्यमरः । लिपतुं निवेदियतुम् अनालिपतुम् अनिवेदियतुं च समाचकाङ्कः समीहितवती । वक्तुमवक्तुं चैच्छत् किमिति नावदिति भावः । अनन्तभट्टोक्तः संशयालङ्कारस्त्वत्र न समीचीनः एकिवशेष्यकविरुद्धनानाधर्मप्रकारकज्ञानोपादानाभावात् । पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥५०॥

प्रौढां च तामुदाहरति—प्रौढेति। अकरोरिति। द्विविधमस्य व्याख्यानमुपलम्यते। प्रथमे नायिका प्रियावमानद्वारीभूताङ्गान्याह—हे नेत्र! अस्मन्नयन!

शोणिमानम् आरुण्यं प्रेयसि मानापनोदाय प्रार्थयति सतीति शेषः। किमु किमर्थम्

अकरोः अकार्षीः। वा अथ चास्मदीयकरपद्म हस्तकमल तेन तर्जनं भीतिप्रदर्शनमङ्गु
त्यादिनेत्यर्थः। किमकार्षीः किमर्थमकरोः। रसज्ञे अस्मिज्जह् वे! कुधा कोपेन

नद्यराधशङ्काजन्येनेतिमावः। कलह विग्रहं किमधाः किमर्थं व्यधासीः। दैवदुष्टाः

माग्योपहताः सन्तः हितमर्थं पथ्यविषयं न विदन्ति नावगच्छन्ति।

द्वितीयेऽर्थे स्वपरितापं विज्ञापिता सखी नायिकामाह—प्रेयसाऽपराघ-क्षमापनाय प्रार्थिताऽपि तदानीं त्वं नेत्रशोणिमानं नयनारुण्यं कोघप्रदर्शकमितियावत् ॥ किम्वकरोः । करपद्मतर्जनं पाणिकमलेन भीतिप्रदर्शनं किमकार्थीः । हे अरसज्ञे अचतुरे इतिभावः कुघा कलहं किमधाः । शेषं पूर्ववत् ।

अत्र प्रथमेऽर्थे नायिकाया परितापः स्फुटो द्वितीये त्वनुमेयः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । मालभारिणी च वृत्तम् ॥५१॥

परकीयां चोदाहरति कल्हान्तरिताम्—परकीयेति । भर्तुरिति । भर्तुः सौन्दर्यादिगुणान् घारियतुः यस्य जनस्य, प्रेयस इति यावत्, कृते यत्प्राप्तये गुरुः महानिष प्रयासो लघुः स्वल्पसाध्योऽभूत् । यल्लब्धये किठनतमानिष प्रयासानहः

भर्तुरिति । नायिका सखीमाह। मातरिति । स्वहितैषित्व-व्यञ्जनद्वारा स्वातिक्रमनिवेदनार्हत्वव्यञ्जनार्थम् । यस्येति समानाधिः करणार्थं षष्ठी । यदूपस्य भर्तुः प्रियस्य कृते तदर्थमिति यावत् । "यत्कृते-ऽरीन्निगृह्णीम" इति भट्टिः। गुरुः श्वसुरादिर्लघुरभूत् । तदुल्लङ-घनात्। केचित्तु "यस्य कृते भर्तुर्गुरुरित्यन्वयः स्वमान्यभर्नृ मान्यस्या-तिमान्यत्वेऽपि तदनादरा दुर्तुरप्यनादर" इति । तन्न । व्यवहितत्वात् । गुरुपदेनैव भर्तृ श्वसुरयोर्द्वयोरनादरलाभाच्च । यदिप "लघुर्द्त्यादिर्जनो गुरुरत्यन्तं सेव्योऽभूद्''इति । तदिप न । उद्देश्यविधययोर्वैपरीत्यप्रसङ्गात् । अनौचित्यसमभिव्याहारविरोधाच्च । प्रतिबन्धकानादरस्यैवाग्रे प्रति-पाद्यत्वादत्रापि तथा निर्णयात् । "समज्या परिषद् गोष्ठी" इत्यमरः। सा चार्थात्सतीनां ग्राहचा । सा कनिष्ठीकृता । अनाद्तत्वात् । च्व-प्रत्ययेन तस्या अकनिष्टत्वलाभः । यद्वा स्वविरोधिनां सपत्न्यादीनां सभा ग्राह्या। तस्या अपवादजनकत्वात्। केचितु "गोष्ठी स्वघटिता सभा कनिष्ठीकृता तदेकदेशस्य सभासतीत्वेऽन्यासामपि तथात्वस्य लोकेन ज्ञानादिति भावः" इत्याहुः। "मुक्तात्मश्लाघना धैर्यं मनोवृत्ति-रचञ्चला" इति दर्पणः।

शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च तथा माधुर्यमेव च।
धंर्यं प्रागल्भ्यमौदार्यमित्येते स्युर्यत्नजा।। इति भरतः।
कोषधनेतिस्वाधीनत्वस्यावश्यरक्षणीयत्वस्य सूचनम्। गतमिति।
तद्धानेरिनष्टत्वं व्यक्ष्यम्। सहचरीति हितहेतुत्वं व्यक्ष्यम्।
नीतिपदं सर्वाश्रयणीयत्वार्थम्। स्त्रीजनस्य सहजाभरणरूपापि लज्जा
तृगेन तुल्यं परित्यक्तेत्यर्थः। स्रोतस्वतीति। प्रवाहिवशेषवत्त्वाद्दुस्तरत्वं
व्यक्ष्यम्। बिन्दुवदिति रागौत्कट्यसूचनम्। अत्र त्रपाधैर्ययोः
स्वरूपसत्प्रतिबन्धकयोरनादरोऽन्येषां तु ज्ञातप्रतिबन्धकानामिति
विभागः। गुरुरित्यदृष्टभयस्यानादरः। गोष्ठीति सजातीयभयस्य।
नीतिरिति दृष्टजनान्तरभयस्य स्रोतस्वतीति कारणविघटकस्येति
विशेषः। "अवधीरस्त्ववज्ञायाम्" इति कल्पद्धः। हतिधियेति बहुव्रीहिः
कर्मधारयो वा। हतत्वं निन्दात्वं तच्च बलवदनुतापरूपानिष्टसाध-

सामान्यवनिता कलहान्तरिता यथा— यत्पङ्कोरुहलक्ष्मपाणिकमलं भाग्यालये यद्गुरु-न्यंस्तं वा मम तल्ललाटफलके भाग्याक्षरं वेधसा।

नत्ववित तदनुबन्धित्वाभावप्रकारकत्वम् । नन्वेतावत्पूर्वभेव कृतो न पर्यालोचितमित्यत आह—बलीयान् विधिरिति । अट्टष्टवशेन यथो-क्तभ्रमसम्पत्तेः । जारगमनविति भावः ॥५२॥

यत्पङकेरहेति। तथा च वराहः--

पद्मस्वस्तिकवेदिकाव्यजनकैर्यस्याङ्गकितं वर्तते।
हस्तं पादतलेऽथवा स भवित त्रैलोक्यभूमीश्वरः।। इति।
भाग्यालये धनस्थाने जन्मलग्नाद्द्वितीयकोष्ठे इति यावत्।गुरुर्वृह-स्पितस्तिदुक्तम्—

एक एव सुरराजपुरोधाः केन्द्रगोऽथ नवपञ्चमगो वा।
लाभगो भवति यस्य विलग्ने शेषखेचरगणैरबलैः किम्।।
भाग्यस्याक्षरं लिपिः। ज्ञाप्यज्ञापकभावरूपसम्बन्धः। "भाग्यं शुभात्मकविधौ" इति विश्वः। "भागाद्यच्च" इति स्वार्थे यत्। "विधात्रा विहिता
यासौ ललाटेऽक्षरमालिका" इत्यादि प्रसिद्धम्। यथार्थमिति ।

साधारणान् मत्वाऽकरविमिति मावः । "गुरुः पितृप्रभृतिः श्वसुरादिवां लघुस्तद्-वचनावहेलनादगण्योऽभूत्ः" यद्वा "लघुर्दूत्यादिः गुरुः श्वश्र्वादिवच्छेष्ठोऽभूत्" इति व्याख्याकृतामर्थद्वयं तु न समीचीनम्, परपुरुषानुरागस्यात्यन्तगोपनीयत्वात् तदाज्ञावहेलने रहस्योद्भेदस्यावश्यम्भावनीयत्वात् । गोष्ठो परिषत् समाज इतियावत् । "समज्या परिषद् गोष्ठी" इत्यमरः । किनष्ठीकृता अनादृता मयेति शेषः । कोशधनं सिञ्चतं वित्तं धैयं घीरत्वं गतं विनष्टं ममेति शेषः । सहचरी सिश्रीची नीतिः नयशास्त्रमिति यावत् । दूरतः कृता अपसारितेति भावः । त्रपा लज्जा तृणवत् निःसारवत् निर्मुक्ता परित्यक्ता । परिचिता ज्ञाताऽपिस्रोतस्वती नदी दुस्तरेति भावः । विन्दुवत् जलकणवत् । एवं प्रयत्नेन लब्धः स दियतः कोधात् रोषात् हतिध्या नष्टिविषणया मयेति शेषः । अवधीरितः तिरस्कृतः हे मातः ! विधिः भाग्यमेव बलीयान् श्रेष्ठतमः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तर-न्यासोऽलङ्कारः, शार्दूलविकीडितं च वृत्तम् ॥५२॥

### तत्सर्वं सिख यो यथार्थमकरोत्तिस्मन्प्रकोपः कृतो धिङ्मां धिङ मम जीवितं धिगतनुं धिक् चेष्टितं धिग्वयः ॥५३॥

तत्प्रतिपाद्यस्य बहुतरधनलाभस्य तेनैव सम्पादितत्वात्। अनेन सम्भाव-नामात्रत्वं निरस्तम् । तस्मिन्निति । तत्सम्बन्धिन्यपीदृशमनहं कि पुन-स्तिस्मिन्नेवेत्यनुतापातिशयो व्यङ्ग्यः। किञ्चित्कोपस्य रत्यनुगुणत्वात् प्रेति । तत्प्रत्याख्यानपर्यन्त इत्यर्थः । कृत इति । स्वयमेव न तु सख्याद्यु-पदेशेन, येन ता उपालभ्येरन् । अतएवाह—धिक्रमामिति । ननु भुयसो धनस्य लब्धत्वादतः परं तद्वैमुख्येऽपि न क्षतिरतो धिङ मम जीवित-मिति । विशिष्टधनप्राप्त्यभावविशिष्टमुत्तरकालजीवनं निन्द्यमित्यर्थः । तद्विषयकरत्यवच्छेदकतया दुःखाधिक्यस्य ताद्शकोपजनकत्वाद्रति-जनकस्योपालम्भमाह--धिगतनुमिति । नहि रत्यभावे तस्यान्य-स्त्रीसम्भोगज्ञानादःखविशेषः सम्भवतीति भावः। अत्र धिगपरमिति पाठो निर्मूलः । प्रयोजनाभावात् । ननु धनदानहेतोस्तन्निष्ठतद्विषय-करतेरुत्पादकत्वात्कामस्य प्रकृतानुगुण्यमेवेत्यतो धिक्चेष्टितमिति। तत्तिरस्कारकः कायिकवाचिकव्यापारो निन्द्यस्सत्यप्यन्तःकोपे तिल्लङ्गज्ञानाभावे तस्य कोपाननुमाने मद्दैमुख्यानुपपत्तेरित्यर्थः। तच्चेष्टाजनकमेव निन्दति-धिग्वय इति । ताद्शगर्वविशेषजन्कत्वाद् बलवदनिष्टानुबन्धित्वज्ञानविरहप्रयोजकत्वाच्चेति भावः।।५३।।

सामान्यां तामुदाहर्तुमाचण्टे—सामान्येति । यदिति । हे सिख ! मम यत् विद्यमानिम्त्यर्थः । पाणिकमलं करसरोरुहम्, पङ्केरहलक्ष्म कमलिचिहनाङ्कितमिति । ऐकि भाग्यवत्तायाः सामुद्रिकनिर्दिष्टं लक्षणमेतत् । भाग्यालये भाग्यमवने जन्मलग्नतो नवमगृहे इति भावः । यद् गुरुः बृहस्पतिर्वर्तते । जन्मकुण्डलीफला-देशानुसारमेतत् । वा अथवा मम नायिकाया ललाटफलके भालपटले वेषसा विधात्रा यद्भाग्याक्षरं या भाग्यसूचिका लिपिः न्यस्तं लिखितेति यावत् । तत्सवं सामुद्रिकादिनिर्दिष्टं यः नायकः यथायं सार्थकमिति भावः । अकरोत् विपुल-वनदानादिनेति शेषः । तिस्मन् भाग्योदयकारिणि नायके प्रकोपः विपुलो रोषः कृतः मयेति शेषः । अतो मां धिक् कृतकनाऽहं निन्दनीयेत्यर्थः । मम जीवितं धिक सङ्क्षेतिनकेतने प्रियतममनवलोक्य समाकुलहृदया विप्र-लब्धा । अस्यादचेष्टाः-निर्वेदिनः दवाससन्तापाऽऽलाप-भय-सखीजनोपालम्भचिन्ताश्रुपातम् च्छिदियः ।

सङ्केतेति । सङ्केतस्थाने दत्तसङ्केतप्रियराहित्यजन्यदुःखवत्त्वं लक्षणार्थः । सङ्केतस्थानपदस्य तद्योग्यदेशपरतया तद्दर्शनजन्यविप्रल-म्भवत्यामतिक्याप्तिवारणाय दत्तसङ्केतेति प्रियविशेषणम्। तदुक्तम्—

> अहरहरनुरागाद् द्तिकां प्रेष्य पूर्वं सरभसमभिधाय क्वापि सङ्कतेके वा। न मिलति खलु यस्या बल्लभो दैवयोगात् कथयति भरतस्तां नायिकां विप्रलब्धाम्।।

तथा च भरत :---

यस्या दूतीं प्रियः प्रेष्य दत्त्वा सङ्कतमेव वा।
नागतः कारणेनेह विप्रलब्धा तु सा स्मृता।।
तद्रहितभिन्नस्थाने तद्वारणाय सङ्कतस्थानेति । दर्शनपदं च न चाक्षुषमात्रपरम्, अन्धकारे प्रियानवलोकनेऽपि तत्स्पर्शने विप्रलब्धात्वविरहात्। तथा च तादृशप्रियाप्राप्तिजन्येति फलितम्।

रुष्टान्नायकादग्रे धनादिलामामावाज्जीवनमपि धिगित्यर्थः। अतनुं देहरिहतं मदन-मित्यर्थः धिक्। कोपहेतुमितियावत्। मम चेष्टितं व्यापारं धिक् वयः मम यौवन-मित्यर्थः। च धिक् निन्दनीयमेवेत्यर्थः।

अत्र वेधसोऽपेक्षया कामुकस्योत्कर्षप्रतीतेः प्रतीयमानो व्यतिरेकालङ्कारः। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥५३॥

अतः परं विप्रलब्धां लक्षयित—सङ्केतेत्यादि । सङ्केतिनेकेतने पूर्वनिश्चिते मिलनस्थले सम्भोगाय नियतप्रदेश इति यावत् । प्रियतमम् दियतम् अनवलोक्य न पश्यन्ती समाकुलहृदया व्यग्रचित्तेति यावत् । विप्रलब्धा तदाख्या नायिकेत्यर्थः । विञ्चितेति यावत् । उच्यते इति शेषः । विप्रलम्भते स्मेति वि प्र पूर्वकात् "डुलभष्" प्राप्तौ धातोः कः । "विप्रलब्धस्तु विञ्चतः" इत्यमरः ।।

अथास्याश्चेष्टा आह—अस्या इति । अस्याः विप्रलब्धायाश्चेष्टाः निर्वेदः ईर्ष्यया दुःखेन वाऽऽत्मन्यवज्ञा । निःश्वासः प्रसिद्ध एव । सन्तापः दुःखम् । आलापो- मुग्धा विप्रलब्धा यथा--

आलीभिः शपथैरनेककपटैः कुञ्जोदरं नीतया शून्यं तच्च विलोक्य विक्षुभितया न प्रस्थितं न स्थितम् । न्यस्ताः किन्तु नवोढनीरजदृशा कुञ्जोपकण्ठे तृषा-ताम्यद्भृङ्गकदम्बडम्बरचमत्कारस्पृशो दृष्टयः ॥५४॥

आलीभिरिति। अनेन स्नेहिवश्वासपात्रत्वसूचनम् । तेन प्रतारकत्वशङ्कानिरासः । बहुवचनमैकमत्यलाभार्थम् । शपथैर्यदि त्वं तत्र नायासि तर्हि मां मारयसीत्यादिरूपैः । कपटैस्तत्र विलक्षण-कुसुमादि द्रक्ष्याम इत्यादिरूपै:। अनुरागं सङ्कतं च विज्ञाय लज्ज्यान नागमनमाशङ्क्य शपथाद्यपन्यासो ज्ञेयः । सङ्कतयोग्यत्वस्चनाय कुञ्जेति। बहिरनावृतत्वादुदरमिति। नीतया प्रापितया। अनेन तस्या अनागमनेच्छा व्यङ्ग्या। आलीनिष्ठव्यापारजन्यो यः कूञ्जन मध्यसंयोगस्तद्वत्येति बोधः। मध्येगमने च योग्यानुपलब्ध्या प्रियान भावं चाक्षुषमित्याह-शून्यमिति । अभाववान् शुन्यपदार्थः । अर्थातु प्रतियोगितया प्रियस्यान्वयः। भ्रमत्ववारणाय निरीक्ष्येति, यद्यत्र प्रियः स्यात्तत उपलभ्येतेति योग्यानुपलब्धिसहकाराच्चक्षुषा तदभावसाक्षाः त्कार इतिभावः। विशेषेण क्षुभितया दुःखितया नवोढनीरजद्र-शेत्यन्वयः। अनेन दृष्टेर्दोषराहित्यसूचनम्। न प्रस्थितं प्रत्यावर्तन-यत्नो न कृतः। प्रियदर्शनव्यतिरेकेण गमने सखीनां तदागमनस्य प्रियदर्शनेच्छाजन्यत्वज्ञानं माभूदिति लज्जावशादित्यर्थः। न स्थित-मिच्छापूर्वकस्थितिरपि न कृता, प्रियराहित्येन तत्रावस्थानस्य निष्प्र-योजनत्विमिति लज्जामदनयोस्तुल्यत्वं दिशितम्।

ऽसम्बद्धभाषणम् । भयं स्वापराघजन्यनायकरोषात् त्रासः । सखीजनोपालम्भः सहचरीजनेभ्यः सनिन्दभाषणम् । चिन्ता अनागमनहेत्वभिध्यानम्, अश्रुपातः मूच्छा इन्द्रियवैकल्यम् ।

मुग्धां विप्रलब्धामुदाहरति—मुग्धेति । आलीभिरिति । आलीभिः वयस्याभिः अनेककपटैः नैकविधकैतवैः शपथैः समयैः "समयाः शपथाचार" इत्यमरः । शमथ मध्या विप्रलब्धा यथा—
सङ्केतकेलिगृहमेत्य निरोक्ष्य ज्ञून्यमेणीदृशो निभृतिनः इवसिताधरायाः ।
अर्द्धाक्षरं वचनमर्द्धावकाशि नेत्रं
ताम्बूलमर्द्धकवलीकृतमेव तस्थौ ॥५५॥

केचित्तु ''गमने कदाचित्पश्चादागतस्य प्रियस्य दर्शनं न स्यात् स्थितौ च निकुञ्ज-स्तिद्विरहे दुःखद इतिविचारे तात्पर्यम्'' इत्याहुः। कुञ्जोदरस्य दुरविक्ष्यत्वादुपकण्ठेति । सिन्निहितदेशे इत्यर्थः । कुषा, कोपनेति केचित्त् । तृषेति पाठान्तरम् । प्रियदर्शनतृष्णयेतियावत् । पश्चादागमनस्यापि सम्भावितत्वात् । पक्षे मकरन्दरसास्वादनेनेत्यर्थः ताम्यन्तो ग्लायन्तो भृङ्गाः भ्रमरास्तेषां कदम्बः समूहः तस्य डम्बर-श्चेष्टाविशेषः, तस्य चमत्कारो विलासस्तत्स्पृशस्तत्सदृश्य इति यावत् । यद्वा कोपात्सखीदर्शनपरिहारार्थं कुञ्जे दृक्पातः । मार्गा-न्तरिवलोकनार्थं वा । ''कदाचित् प्रियोऽत्र परिहासार्थमेताभिर्निगूहितः स्यादिति वा'' इति केचित् । ताम्यदिति दृष्टेग्र्लानत्वसूचनम् । कद-म्बेति धारावाहिकत्वम् । डम्बरेति निगूहनार्थं विलासविशेषणत्व च व्यङ्ग्यम् । यद्वा । तृषा ताम्यन् यो भृङ्गसमूहो मधुपानोत्सुक इति-यावत्, तस्य डम्बरे सरभसं मधुपानविषयकप्रवृत्तौ यश्चमत्कारः कौत्हलविशेषस्तद्वत्य इति व्याख्येयम् । तद्दर्शनव्याजेन एते समी-हितप्राप्त्या धन्याः अहं तु प्रवृत्तिविसंवादान्नेति निर्वेद्ध्विनः ॥५४॥

पूर्वकं वस्त्वन्तरादिदर्शनव्याजेनेत्यर्थः। कुञ्जोदरं सङ्केतलतामण्डपाम्यन्तरं नीतया गिमतया तच्च कुञ्जोदरं शून्यं दियतरिहतिमितियावत्। निरीक्ष्यावलोक्य विक्षिभितया आकुलया नवोद्धनीरजदृशा नवोद्धा चासौ नीरजदृक् च तया, मुग्धया सरोजाक्ष्या नायिकया, न प्रस्थितं ततः कुञ्जान्न प्रयातम्, न च स्थितम् तन्नेति शेषः। किन्तु तृषा तृष्णया ताम्यतः दूयमानस्य भृङ्गक्षदम्बस्य भ्रमरसमृहस्य यो उम्बरः समारम्मः तस्य चमत्कारं विच्छित्तं स्पृशन्ति आश्रयन्तीति ताः, लोलतमा इति यावत्। दृष्टयः कटाक्षाः कुञ्जोपकच्छे लतागृहप्रान्तदेशे

#### प्रौढा विप्रलब्धा यथा--

# शून्यं कुञ्जगृहं निरीक्ष्य कुटिलं विज्ञाय चेतोभवं दूती नापि निवेदिता सहचरी पृष्टापि नो वा तया।

सङ्कृतेति । निभृतं सखीज्ञानविषयत्वरिहतं निश्वसितं यत्र वादृगधरो यस्याः। एतेन लज्जया निश्वासवेगप्रतिरोध उक्तः। अर्द्धान्यसम्पूर्णान्यक्षराणि यत्र। विवक्षितवाक्यघटकानि यावन्त्य-क्षराणि प्रियानागमनानवबोधकाल उक्तानि तावद्भ्योऽधिकानि नोक्ता-नीति भावः। वचनं वाक्यम्। उच्यते प्रतिपाद्यतेऽर्थोऽनेनेति व्युत्पत्तेः। वर्णमात्रस्य तदप्रतिपादकत्वात्। अर्द्धविकाशीति शून्या दृष्टिरुक्ता। 'अर्द्ध विकासो यत्र'' इति केचित्। तन्न। न कर्मधारयान्मत्वर्थीय इति सिद्धा-नतात्। अर्द्धविसकतीति तु युक्तम्। अर्द्धकवलीकृतमर्द्धचितनेव। वस्थाविति सर्वोन्वितम्।।५५॥

शून्यमिति। एकत्वं च कुञ्जान्तरस्य सङ्केतितत्वाभावात्तद-नुसारि निषेधार्थम्। कुटिलमिति। उक्तसमयेऽपि तदलाभे मदन-बेदनाविनोदनोपायाभावात्। तावत्पर्यन्तं च मिलनाशया तदभावात्। दूती न निवेदिता प्रियः कथं नागत इति स्वजिज्ञासा तस्यै नोक्तेति भावः।

न्यस्ताः निक्षिप्ताः । अत्रानुप्रासोपमासंसृष्टा निदर्शनाऽलङ्कारः । शार्दूलविक्रीडितं छन्दः ॥५४॥

मध्यां विप्रलब्धां व्याहरति—मध्येति। सङ्केतेति। सङ्केतकेलिगृहम् एकान्तसमागमाय निश्चितं क्रीडास्थानम् एत्य आगत्य, तच्च शून्यं दियतेन रिहतिमिति यावत्। निरोक्ष्य विलोक्य, निभृतं तूष्णीमिव न कस्यापि ज्ञानविषय-मिवेति भावः। निःश्वसितं निःश्वासः सञ्जातो यत्र तादृग् अधरो यस्यास्तस्याः एणोदृशः मृगाक्ष्याः वचनम् उक्तिः कथनमिति यावत्। अधिक्षरं असमस्तोच्चा-रितवर्णम्, नेत्रं नयनं च अर्थविकासि अधीन्मीलितविदिति भावः। ताम्बूलं च अर्थ-कवलीकृतम् अर्थवितमेव तस्थौ अतिष्ठत्। सा च जडीभूतेवाभविदत्यर्थः। अप्रस्तुतप्रशंसाकाव्यलिङ्गयोः सङ्करोऽलङ्कारः। बसन्तिलका वृत्तम्॥५५॥

## शम्भो शङ्कर चन्द्रशेखर हर श्रीकण्ठ शूलिन् शिव त्रायस्वेति परं तु पङ्कजदृशा भर्गस्य चक्रे स्तुतिः ॥५६॥

ननु दूत्याः प्रियसङ्घटनकारिण्यास्तिद्विसंवादेनानादरेऽपि सखी प्रष्टव्या स्यादित्यत आह—सहचरीति । उभयत्र हेतुरार्तयेति । तद-नागमनदुःखितयेतिभावः । किन्तु—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।।

इतिन्यायाच्छिवस्मरणमेव कृतमित्याह—- परन्त्वितः। "स्वव्यथाजनक-मदनपरिपन्थितया तदनुसन्धानसङ्गितिः" इतिकेचित्। वस्तुतो रतेरत्यन्त-निवृत्तौ वैरस्यापत्त्याऽभिलिषितार्थप्रदानसामर्थ्यवत्तया तदितिबोध्यम्।

अतएवाह—शम्भो इति । शं सुखं भवत्यस्मादितिव्युत्पत्तेः । ननु सुखजननस्वरूपयोग्यत्वेऽपि फलोपधानं सहकार्यन्तरमपेक्ष्यैवेत्यत आह—शङ्करेति । स्मरणादिसत्त्वे सुखोपधायकत्वमर्थः । तथा च ममापि तत्सद्भावे सुखोत्पादनं युक्तमिति तात्पर्यम् ।

केचित्तु "सुखजनकत्वेऽपि सर्वदा तद्वत्त्वे प्रमाणाभावादाह— शंकरेति। शंकरे हस्ते यस्येत्यनायाससाध्यत्वं व्यङ्ग्यमिति"। तद-सत्। तत्पदं हि जनकत्वपरं सुखपरं वा, नाद्यः, जनकत्वस्य व्याप्य-वृत्तित्वात्। नान्त्यः, शम्भुपदेन सुखवत्ताया अनुक्तेः। हेतुत्वे सम्बन्धान्तरेण कार्यवत्ताया अनुपयोगात्।

ननु नामव्यवहारस्य रूढिमात्रेणापि सम्भवात्कथमवयवार्थान्व-यनिर्णयोऽत आह—चन्द्रशेखर इति। चन्दयत्याह् लादयति चन्द्रः। म शेखरश्च्हामणिर्यस्य। स शेखरे यस्येति त्वयुक्तं "सप्तमी विशेषणे बहुत्रीहौ" इति शेखरपदस्य पूर्वनिपातापत्तेः। तथाच "समानशील-व्यसनेषु सख्यम्" इतिरीत्या तवापि सुखप्रदत्वनिर्णय इति भावः।

ति विष्युः विषयि ति विषये विष

### परकीया विप्रलब्धा यथा— दत्त्वा धैर्यभुजङ्गमूष्टिन चरणावुल्लङ्ग्य लज्जानदी-मङ्गीकृत्य घनान्धकारपटलं तन्त्या न दृष्टः प्रियः।

नुत्पत्तिमाशङक्याह—-शूलिन्निति । सर्वप्रसिद्धानुभावशूलायुघत्वादिति भावः । सुखहेतुत्वाभिप्रायादेतावदुक्तं कि बहुना सुखस्वरूपत्विम-त्याह—-शिवेति । तथा च स्वतादात्म्यवतः सुखस्यैव दानमुचितिमिति प्रियसङ्घटनं कार्यमितिभावः ।

स्यादेतत् । स्वीयायां दूतीप्रेषणकुञ्जगमनादिकमनुपपन्नमिति चेन्न । सपत्न्यादिप्रतिबन्धकान्तरानुरोधात्तदुपपत्तेः । उक्तं च काव्य-प्रकाशे—"तदत्रैवाभिहितेन स्वकान्तस्नेहेनापि सम्भवित" इति । अन्यथा स्वीयामप्यन्तर्भाव्य भेदाष्टकं कथयतामभियुक्तग्रन्थानाम-सङ्गतिप्रसङ्गात् ॥५६॥

दत्त्वेति । धैर्यं व्याख्यातं तदेव भुजङ्ग उल्लङ्गघयितुमशक्य-त्वात् । तस्य मूर्धिन चरणौ दत्त्वा तदनादृत्येत्यर्थः । मुखस्य दंश-

प्रौढां तामुदाहर्त् मुपक्रमते—प्रौढित । जून्यमित । कुञ्जगृहं लतानिकेतनं जून्यं प्रियरहितं निरीक्ष्य अवलोक्य, तथा चेतोभवं मनसिजं कामिति यावत् कुटिलं कूरं पीडाकरिमिति मावः । विज्ञाय विभाव्य तया नायिकया दूती सञ्चारिका अपि न निवेदिता प्रियमानेतुं नोक्तेत्यर्थः । नो वा न च सहचरी वयस्या पृष्टा अनुयुक्ता, परन्तु पङ्कजबृक्षा सरोजाक्ष्या तथा हे शब्भो ! शं सुखं भवित यस्मात् हे सुखोत्पादकेत्यर्थः । हे शङ्कर ! शं सुखं करोतीति सुखकरेत्यर्थः । चन्द्रशेखर ! चन्द्र इन्दुराह् लादक इतियावत् शेखरः चूड़ामणिर्यस्य । हर ! दुःखनाशकेत्यर्थः । श्रीकण्ठ ! श्रीः शोभा नीलप्रभेतियावत् कण्ठे यस्य, विषकण्ठेत्यर्थः । "धृतं कण्ठे विषं घोरं ततः श्रीकण्ठतामगात्" इति मुकुटः । शूलिन् ! शूलमायुधमस्यास्तीति । शिव शिवमस्यास्ति शिवयतीति वा," शिवो मोक्षे महादेवे . . सुखे क्षेमे जले क्लीवम्" इति कोशः । त्रायस्व मां रक्ष इति एवं भर्गस्य स्मरहरस्य "भृज्यते कामादयोऽनेनेति" भृजीभर्जने धातोः पचाद्यच्, न्यङक्वादित्वास्कृत्वम् । "हरः स्मरहरो भर्गः" इत्यमरः । कामपीड़ाहरस्येत्यर्थः । स्तुतिः प्रार्थना चक्रे। काव्यलिङ्गान्-प्राणिताप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम् ॥५६॥

# सन्तापाकुलया तया च परितः पाथोधरे गर्जात काष्ट्राधाकान्तकृतान्तमत्तमहिषभ्रान्त्या दृशो योजिरे ॥५७॥

साधनत्वात्तत्र चरणदानमशक्यम् । तत्कृतं साहसोत्कर्षं गमयति । चरणेत्यनादरातिशयः। "धैर्यभुजङ्गयोः" इतिकेचित्। लज्जैव नदी दुस्तरत्वात्। केचित्तु ''उपमितसमासो लज्जासहिता नदीव'' इति वाचल्यः । तन्न । उत्तरपदार्थप्राधान्यस्यैवात्र विवक्षणीयतया रूपकस्यैव न्याय्यत्वात्। "घनमित्यस्यान्धकारपटलेत्यत्रान्वयः" इति केचित्, घनानां मेघानामिति बोध्यम् । अन्यथा तारकाभिः किञ्च-द्दर्शनसम्भवात्। तथा च प्रतिबन्धकसद्भावो मार्गदर्शनसामग्रचभाव-इचोक्तः। खलान्धकारेतिपाठे तु प्रतिबन्धकत्रयस्याप्यनादरो बोध्यः। बन्वीपदेन औत्सर्गिकस्यापि त्यागो व्यङ्ग्यः। सन्तापेत्यत्र प्रिया-नवेक्षणमेव हेतुः। आकुलेति तत्प्राबल्यार्थम्। पाथोधरो धाराधर-बत्साधः। आकाशैकदेशमात्रवारणाय परित इति। गर्जति शब्दायमाने। "कोधाकान्तेति कृतान्तान्वितम्" इति केचित्। बस्तुतो महिषस्यैव विशेषणम्। तत्प्रकारकतयैव यमस्य भयहेतुत्वात्। कृतान्तसम्बन्धस्त् हिस्रत्वलाभार्थः। मत्तपदं विवेकाभावस्चनार्थम्। गर्जन्मेघविशेष्यकाभेदसंसर्गकयथोक्तमहिषप्रकारकभ्रान्त्येति भावः।

न च भ्रान्तेर्दृग्योग्ये कथं हेतुत्वम् चक्षुःसंयोगजन्यत्वात्तत्त-द्भ्यान्तेरिति वाच्यम्; अयत्नसिद्धचक्षुःसंयोगेन भ्रमोत्पत्ताविप भयात्पुनस्तद्दर्शनप्रवृत्तिसम्भवात् । अनुभवसिद्धत्वात् । यद्वा उपलक्षणे

अथ परकीयां विप्रलब्धामुदाहरन्नाह—परकीयेति । दस्वेति । धैर्यभुजङ्गमूर्जिन धैर्यमेव मुजङ्गः सर्पस्तन्मूर्विन मस्तके चरणौ दस्वा पादावारोप्य । लज्जा
त्रपा एव नदी सरित् तामुल्लद्धध्य तीर्त्वा । घनं निविडमन्धकारपटलं तिमिरसमूहम्
अङ्गोकृत्य स्वीकृत्य तन्व्या नायिकया सङ्केतस्थलं प्राप्तयेति शेषः । प्रियः नायको
त दृष्टः तत्र नावलोकितः । अथानन्तरम् सन्तापाकुलया दुःखाकान्तया तया गर्जति
स्तनित पाथोधरे जलघरे "कबन्धमुदकं पाथः" इत्यमरः । परितः सर्वतः कोधेन
रुषा आकान्तो व्याप्तो यः कृतान्तो यमः तस्य मत्तः क्षीबो यो महिषः सैरिमो वाहन
इति गावत् । तस्य भ्रान्त्या तद्भ्रमेण दृशौ स्वलोचने योजिते निक्षिप्ते इत्यर्थः ।

सामान्यविनता विप्रलब्धा यथा ——
कपटवचनभाजा केनचिद्वारयोषा
सकल रसिकगोष्ठीवञ्चिका वञ्चितासौ।
इति विहसति रिङ्गद्भृङ्गविक्षिप्तचक्षुविकचकुसुमकान्तिच्छद्मना केलिकुञ्जः ॥५८॥

तृतीया। उपलक्षणं च जन्यत्वेन बोध्यम्। न च मेघचाक्षुषस्यान्धकारे-ऽनुपपत्त्या कथं तद्विशेष्यको भ्रम इति वाच्यम् विद्युत्संयोगेन सम्भवात्। स्वरूपसत एव तस्य हेतुत्वाद्याप्यत्वज्ञानाद्यनावश्यक-त्वात्। अन्यथा भ्रान्त्या परितो दिग्विदिक्षु दृशौ योजिते; इति व्याख्याया अप्यनुपपत्तिप्रसङ्गात्। त्वक्संयोगाभावेन मेघिवशेष्यक-स्पार्शनभ्रमस्य वक्तुमशक्यत्वात्।।५७।।

कपटेति। तच्चासत्यम्। तत्र मया समागन्तव्यमिति। तदर्थ-विसंवादात्। वारयोषेति वञ्चनस्वरूपयोग्यत्वम् । विशेषणेन तदुपिहतत्वं व्यङ्ग्यम् । न च "रसादिभ्यश्च" इति मतुब्विधानस्य इनिठनोनिवृत्त्यर्थत्वाद्रसिक इति कथिमिति वाच्यम्; "उर्वशी वैरूपि-ण्यप्सरसां रिसको नट" इत्यादि प्रयोगानुरोधेन तिश्चयमस्य भाष्ये उनङ्गीकारात्। सकलेति रिसके गोष्ठ्यां वा विशेषणम्। वञ्चिका कृत्रिमानुरागप्रदर्शनेन तद्धनोपादानात्। रिसकेति विशेषदर्शनसत्त्वेऽपि रागौत्कटयात्तत्र प्रवृत्तिरिति व्यञ्जनार्थम् । एकवञ्चने चातुर्य-विशेषाभावाद् गोष्ठीति। त्रिचतुरादिघटितगोष्ठीवञ्चनेऽपि तथात्वात् सकलेति।

अतिसाहसेन सङ्केतस्थलं गता तत्र प्रियमनागतं वीक्ष्य मृत्युमुत्प्रेक्षमाणा गर्जन्तं कृष्णमेघसमूहं कृतान्तमहिषभ्रान्त्या ददर्शेति भावः। रूपकसंसृष्टो भ्रान्ति-मदलङ्कारः। शार्द्लविकीडितं वृत्तम् ॥५७॥

अथ सामान्यां विप्रलब्धामाह—सामान्येति। कपटेत्यादि। सकलानां सर्वेषां रिसकानां विद्यानां गोष्ठी समूह इतियावत्। तस्याः विञ्चका प्रतारिका, कृत्रिमविलासमुपदर्श्य द्रव्यग्रहणात् विद्यधसमूहं वञ्चयन्तीति भावः। असौ

सङ्केतस्थलं प्रति भर्तु रनागमका रणं चिन्तयित सा उत्का। अवधिदिवसानागतप्रोषितपितकायां नाव्याप्तिः, तस्या भर्तु रविधिदिवसे भवनागमनियम इति सङ्केतपदेन तद्व्यावर्तनात्। अस्याद्येष्टाः-अरितसन्तापजृम्भाङ्गाकृष्टि-कम्परुदितस्वावस्थाकथनादयः।।

"रिङ्गद्भृङ्गरूपं विक्षिप्तं चक्षुर्येन" इति केचित्। तन्न। निष्ठायाः पूर्वनिपातापत्तः। तदयमर्थः। विक्षिप्तचक्षुरिति कर्मघारयः। रिङ्गद्भृङ्गरूपं तद्यस्य। यद्वा विक्षिप्तिमिति भावे क्तान्ता दर्शं आद्यच्। मृङ्गरूपं विक्षेपयुक्तं चक्षुर्यस्येति समासः। तेन न पूर्वनिपाततादवस्थ्यम्। यद्वा। यथोक्तविक्षिप्तपदस्यैव तद्वति लक्षणा। नचोक्तदोषः तत्र निष्ठाशब्देन विहितस्यैवोपादानं न तु "नपुंसके भावे क्त"
इत्यस्येति सिद्धान्तात्। अन्यथा "चारुस्मितं मुखम्" इत्यादिविरोधात्।

नेयं फुल्लकुसुमकान्तिः किन्तु हसितमित्यपह्नुतिः। निरुपपद-कुसुमपदाभिधाने श्वेतमेव प्रतीयते इति सम्प्रदायः। केचित्तु "देशान्तरीयतथाविधवार्ताश्रवणेनाप्युक्तहाससम्भवाद्धञ्चितोदाहरण-मसङ्गतमेतद्" इत्याहुः। तदशुद्धम्। चक्षुरित्यन्तविशेषणेन वारा-ङ्गनायाश्चाक्षुषवर्णनात्तदारोपेण कुञ्जस्थाया एव प्रियानागमरूप-विप्रलम्भलाभात्।।५८।।

सङ्केतस्थलमिति । इदं च प्रोषितभर्तृ कावारणायेति स्पष्टमुक्तम् । तथा च भरतः—

> अनेककार्यव्यासङ्गाद्यस्या नागच्छति प्रियः। तस्यानागमदुःखार्ता विरहोत्कण्ठिता मता।। इति।

सङ्केतस्थलमुपगतेयं वारयोषा वारः समूहः "समूहिनवहव्यूह...वारसङ्घात-सञ्चया" इत्यमरः । तस्य योषा स्त्रीतियावत् । वेश्येत्यर्थः । कपटवचनभाजा मिथ्यावचनपटुना केनचित् यूना वञ्चिता प्रतारिता । इति एवं रिङ्गन्तः भ्रमन्तः गोलाकारेणेतस्ततश्चलन्त इति भावः । ये भृङ्गाः द्विरेफाः त एव विक्षिप्ते परितः प्रेरिते चक्षुषी यस्यैवंमूतः केलिकुञ्जः कीडालतागृहं विकचानां फुल्लानां कुसुमानाः मुग्धा उत्का यथा—
यन्नाद्यापि समागतः पतिरिति प्रायः प्रपेदे परामित्थं चेतिस चिन्तयत्यिष सखीं न वीडया पृच्छित।

यदिति । अद्यापि सङ्कितितसमयोत्तरमपीत्यर्थः । आगत इतिसिद्धा-विप सं-पदं स्वविषयकसाम्मुख्यविशिष्टागमनाभावबोधे स्वानुकूल्द्व-रूपसाम्मुख्यस्यापि प्रसङ्गादभावो बुद्धचतामित्यभिप्रायम् । पतिरिति । गत्यन्तराभावः स्वस्य द्योत्यः । प्रिय इतिपाठे तदनागमनजन्य-दुःखविशेष इति तुल्यम् । इतिर्ज्ञापकहेत्वर्थः । परामन्यां नायिकां

कान्तिः रुचिः तस्यार्छद्मना व्याजेन विहसति इवेति शेषः। सर्वविञ्चिकेयमनेन यूना वञ्चितेति केलिगृहं तमुपहसतीवेति भावः। सापह्नवोत्प्रेक्षारूपकयोः संसृष्टिरलङ्कारः, मालिनी छन्दः॥५८॥

अथोत्कां लक्षयित—सङ्केतस्थलिमिति। सङ्केतस्थलं प्रति सङ्केतीकृते स्थाने भर्तुः दियतस्य अनागमनकारणम् अनुपस्थितिहेतुं या चिन्तयित याऽभिध्यायित सोत्का उत्कण्ठितेत्यर्थः। ननु आगमनिदनानि निश्चित्यानागते भर्तेरि प्रोषित-पितकाय्युत्का स्यादिति लक्षणेऽतिव्याप्तिमाशङ्क ते—अवधीति। अवधिः सीमा एताविद्वसानन्तरं मयाऽऽगम्यत इति। तस्याः दिवसे दिनेऽनागतः नायातः प्रेयान् यस्यास्तस्यां प्रोषितपितकायां पूर्वलिक्षतायां नातिव्याप्तिः लक्षणस्य लक्ष्यदेशाति-रिक्तेऽपि स्थितिः न भवतीति भावः। समाधत्ते—तस्याः प्रोषितपितकायाः भर्तुः प्रियस्य अवधिदिवसे नियतदिने भवनागमनित्यमः गृहागमनिश्चयः इति लक्षणस्थेन सङ्केतपदेन व्यावर्तनात् अतिव्याप्तिनिवृत्तेः। अवधिदिवसावसाने स गृहमागच्छिति न तु सङ्केतस्थलिमिति तात्पर्यम्।

अथोत्कायाश्चेष्टा गणयति—अस्या इति । अस्याश्चेष्टाः उत्काव्यापाराः अरितः विषयेष्वरुचिः सन्तापः जृम्भा गात्रविनामः मुखादिविकास इतियावत् । अङ्गाकृष्टिः अङ्गमोटनम् कपटरुदितम् व्यपदेशान्तरेण रोदनम्, स्वावस्थाकथनम् स्वदशावर्णनमितियावत् ।

१. अत्र शृङ्गारमञ्जरीकारकृतं लक्षणं समीचीनं प्रतिभाति "निवास एव कार्यान्तरव्यासङ्गत्रयुक्तविरहवती विरहोत्कण्ठिता" इति । अस्या अवस्थाया न क्वापि समावेशः । रसमञ्जरीकारादि कृतं लक्षणं तु प्रकारान्तरेण विप्रलब्धाया एव । सहृदया एवात्र प्रमाणम् ।

दीर्घं न स्वसितं दधाति चिकतं न प्रेक्षते केवलं किञ्चित्पक्वपलाण्डुपाण्डुरहिं धत्ते कपोलस्थलीम् ॥५९॥ मध्या उत्का यथा—

आनेतुं न गता किमु प्रियसखी भीतो भुजङ्गात् किमु कुद्धो वा प्रतिषेधवाचि किमसौ प्राणेश्वरो वर्तते। इत्थं कर्णसुवर्णकेतकरजः पातोपघातच्छला- दक्ष्णोः कापिनवोढनीरजमुखी वाष्पोदकं मुञ्चित ।। ६०।।

प्रपेदे प्राप्तवान् । प्राय इतिसम्भावनार्थः । अनागमनस्य हेत्वन्तरादिष् सम्भवेन नायिकान्तरगमनिर्णायकत्वानुपपत्तेः । चेतसिपदं चिन्तायाः शब्दप्रयोगाभावेन सखीज्ञानविषयत्वाभावलाभार्थम् । अपिशब्दः प्रश्नयोग्यत्वार्थः । व्रीडयेत्युत्तरत्रापि हेतुः । दीर्घनिःश्वासकरणे हेत्वन्तरबाधसहकारेण सखीनां तदनागमनजन्यदुःखानुमितिः स्यादिति भावः । स्वेच्छाजन्यानां लिङ्गानां निगूहनेऽपि स्वरूपसिच्चन्ता-जन्यमिच्छानपेक्षं कार्यं भवत्येवेत्याह—केवलिमिति । अतिपक्वतायां पाण्डुरत्वातिशयाकिञ्चिदिति । पाकाभावे तदभावात्पक्वेति । पलाण्डुः कन्दिवशेषः । तद्वत्पाण्डुरा रुचिर्यस्यास्तादृशीं कपोलभूमिं धत्ते विभिति । अतपव पक्वपाण्डुरपदयोरन्यतरस्य वैयर्थ्यमित्यपास्तम् । रक्तादिव्यावृत्त्यर्थं पाण्डुरपदसार्थक्यात् । चिन्ताख्यव्यभिचारिभावाद्यः । "ध्यानचिन्ताहितानाप्तेः शून्यताश्वासतापकृत्" इति दर्पणः । एतेन संशयालङ्कार इत्यपास्तम् ॥५९॥

श्रानेतुमिति। "भुजङ्गात् कामुकान्तराद्" इति केचित् । तन्न । स्वीयात्वव्याघातात् । तस्मात्सख्या अगमने हेतुद्वयं सन्दिहचते। भीतो भयान्न गता, किमु किंवा भुजङ्गात्स्वीयप्रच्छन्नकामुकानुरोधा-दित्यर्थः । यद्वा आनेतुं न गता किन्तु स्वयं तत्सम्भोगार्थमितिभावः किंवा भुजङ्गादिति भावप्रधानम् । नायिकान्तरासक्तत्वरूपात् स्वनिष्ठादेव भुजङ्गत्वाद्भीतः । तदनुरोधान्नागतं इति भावः।

यद्वा तादात्म्यं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धः । यस्माद्भुजङ्गस्ततो नागत इति योज्यम्।

यत्तु "िकमुन गता किन्तु गतैव। भुजङ्गात् सर्पात् िकं भीतोऽपि तु नैव। पौरुषिवशेषशालित्वादेवमुत्तरत्रापि" इति। तदसत्। सर्पस्य विशिष्योल्लेखे प्रयोजनाभावात्। अनागमनकारणानामेव चिन्तनीयत्वाच्च। तथा च भरतः—

व्याक्षेपाद्विमृशेच्चापि नायकागमनं प्रति । शुभकार्येण मित्रैर्वा मन्त्रिणां राज्यचिन्तया ।। अनुबद्धः प्रियः किन्तु धृतो वल्लभयापि वा । वासकसज्जाप्रकरणोक्तस्याप्यस्य विरहोत्कण्ठितायामपि विव-क्षितत्वात् । अतएव—

अन्यत्र त्रजतीति का खलु कथा नाथस्य तादृक्सहृद्-यो मां नेच्छति नागतश्च सहसा कोऽयं विधेः प्रक्रमः। इत्यल्पेतरकल्पनाकविलतस्वान्ता निशान्तान्तरे बाला वृत्तविवर्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि।। इति काव्यप्रकाशादावुक्तम्। प्रतिषेधवाचि पूर्वसमयान्तरोक्तायां

सत्यां कुद्धो वा वर्तते। तेन क्रोधस्य वर्तमानत्वपर्यवसानम्।

यत्तु ''असौ प्रियतमः प्राणेश्वरः प्राणस्वामी किमु न वर्तत इति काकुः 'विष्रकृष्टेऽप्यसौ' इति निदेशेन प्राक्तनोऽत्यन्तयोगो

अथ मुग्धामुत्कामुदाहर्तुमुपक्रमते—मुग्धोत्केति। यदिति। यत् यस्माद्धेतोः प्रियः दियतः अद्यापि एतावत्कालपर्यन्तमिप न समागतः नायातः अतो हेतोः प्रायः मूम्ना पराम् मदितरां प्रेयसीं प्रपेदे प्राप्तः । इति मन्ये इति शेषः । इत्यम् अनेन-प्रकारेण चेतिस मनिस चिन्तयन्ती विचारयन्ती अपि क्रीड्या लज्जया सर्खी सहचरीं न पृच्छिति नानुयुङ्कते । तदनागमनहेतुमिति शेषः । दीर्घं श्वसितं आयताश्वासं न दधाति चिकतं चञ्चलं यथास्यात्तथा न प्रेक्षते न पश्यित । क्षेवलं किञ्चिद् ईषद् पक्वं परिणतं यत् पलाण्डु सुकन्दकं तद्वत् पाण्डुरा श्वेतगौरी हिन्दः कान्तिः यस्यास्ताम् कपोलस्थलीं गण्डप्रदेशिमिति यावत् धत्ते धारयित । विशेषोक्तिरलङ्कारः । शार्द्लन्विकीडितं वृत्तम् ॥५९॥

व्यङ्ग्य" इति । तन्न । प्राणस्वामित्वस्य सार्वदिक्तया तदानीमा-गमने हेतुत्वाभावात् , असावित्यस्य विप्रकृष्टवाचित्वाच्च । अदसस्तु विप्रकृष्टमिति वचनात् । तस्मान्न किञ्चिदेतत्, सन्निहितत्व-लाभाय ।

कर्णेति। सुवर्णाकारं केवकं केवकीपुष्पं शोभनवर्णभित्यन्ये। रजोबाहुल्यलाभाय केवकेति। पुष्पसंयोगादश्रुसम्भवाभावाद्रज इति। अश्रुजननोपहितत्वार्थं पुञ्जेति। असंयुक्तानां तदयोगात्। उपघातेति। वस्तुतो दुःखजन्यत्वव्यञ्जनाय। छलादिति। रजःपातोपघातेति पाठान्तरम्। तत्र रजःपातेनोपघातः पीडेति योज्यम्। नवोढा चासौ नीरजमुखीति समासः।

यत्तु "मध्यात्वानुपपत्तिः" इति । तन्न । पारिभाषिकनवोढाया अनुपादानात् । यत्तु "ऊढं धृतं यत्कमलं तद्वन्मुखं यस्याः । ततो नवा चासौ ऊढनीरजमुखी चेति समास" इति । तन्न । मध्यापेक्षया मुग्धाया एव नवत्वेन ग्रहणापत्तिसाम्यात् । "नवोढं तरुणं यन्नीरजम्" इत्यन्ये । "चिन्ताक्लिष्टे मुखे नूतनकमलसाम्यायोगादूढपदवैयर्थ्याच्च तदयु-क्तम्" इत्यपरे । तन्न । चिन्तापूर्वकालमादायोपपत्तेः क्लिष्टत्व-सूचकतया ऊढपदसार्थक्यस्य स्वयमुक्तस्यात्रापि दुर्वारत्वाच्चे-तिदिक् ।।६०।।

मध्यामुत्कामुदाहरति—मध्योत्केति। आनेतुमिति। प्रियसकी प्रिया चासौ सक्षी च विश्वस्ता सहचरीति भावः। आनेतुं सङ्केतस्थलमागमियतुं दियतिमिति शेषः। न गता किमु ? वितर्कार्थोऽव्ययः। भुजङ्गात् कौटिल्यात् स्वीयप्रच्छन्न-कामुकानुरोधात् नायिकान्तरासक्तेवां। सर्पादिति त्वप्रासङ्गिकम्। भीतः किमु त्रस्तो वा सः। वा अथवा असौ प्राणेश्वरः स दियतः प्रतिषधवाचि मत्कृते सम्भोगनिषधसूचके वचिस कृद्धः वर्तते किम् रुष्टोऽस्ति किम्। इत्थम् एवंप्रकारेण विचारयन्तीति शेषः। काणि अनिर्वचनीयरूपा नवोढनीरजमुक्षी नवोढं तरुणं यन्नीरजं कमलं तद्दन्मुखं यस्याः सा। अक्ष्णोः नेत्रयोः कर्णसुवर्णकेतकं कर्णस्थं यत् पीतकेतकीकुसुमं, तस्य रजसां परागाणां पातेन पतनेन उपघातस्य पीडायाः छलाद् व्याजात् वाष्पोदकम् अश्रुजलं मुञ्चित विसृजित।

प्रौढोत्का यथा --

भार्तीनकुञ्ज सिंख यूथि रसालबन्धो मातस्तमस्विनि पितस्तिमिर प्रसीद। पृच्छामि किचिदिह नीरधराभिरामो दामोदरः कथय कि न समाजगाम।।६१।।

भातिरित । एकजन्यत्वारोपेण स्विहतैषित्वं व्यङ्ग्यम् । तस्य यथा पितुरभावे कन्याया वरसंयोगानुकूलत्वं तथा तिमिरस्याभावेऽपि निविडतरत्वात्प्रियसंयोगानुगुणत्विमिति साधम्यम् । सखीति । यूथी लताविशेषः । सति प्रियसंयोगे तदनुगुणाधायकत्वात् । रसालेति । निकुञ्जसिहितत्वं समानो धर्मः । बन्धोरिप भातृसिन्निहित-सम्बन्धाश्रयत्वात् ।

न चारोप्यस्य पूर्वनिदेशोपक्रमादुपसंहारेऽपि तथात्वाच्चात्रापि बन्धो-इत्यस्य पूर्वं प्रयोगो युक्तः, इति वाच्यम् ; विधेयस्यैव पश्चा-क्तिर्देशस्यौचित्यात्। ''तच्छब्दयोगः पश्चात्त्वं साध्यत्वं च विधेयता" इत्यभियुक्तोक्तेः। मात्तरिति। तमस्विनीति प्रियसंयोगानुकूल-तमोरूपधर्माविच्छन्नत्वदर्शनम्। निकुञ्जाभावेऽन्यत्रापि प्रियसंयोग-

अश्रूद्गमहेतुभूतिष्रयानागमनदुःखं निरस्य परागपातपीडास्थापनाद् अपह्नुतेः ववोढनीरजमुखीत्युपमया संसृष्टिरलङ्कारः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥६०॥

प्रौढोत्कामुदाहर्तुमुपन्यस्यित—प्रौढोत्केति। स्रातरिति। हे स्रातः निकुञ्ज स्रातृवत्स्नेहकारक लतागृह इति मावः। सिं आलि यूथि मागिषके "मागिषी गणिका यूथिकाम्बष्ठा" इत्यमरः। बन्धो स्वजन रसाल आस्रतरो, "आस्ररचूतो रसालोऽसौ" इत्यमरः। मातः जनि तमस्विन रजिन "विमावरी तमस्विन्यौ रजिनी यामिनी" इत्यमरः। पितः तात तिमिर अन्वकार! सर्वत्रोपकारकत्वस्मरणेनादरभावः। प्रसीद प्रसादं कुरु मत्प्रश्नस्योत्तरं देहीति मावः। इह अत्र किञ्चित् पृच्छामि स्वल्पं प्रश्नं करोमि यत् नीरधरस्येवाभिरामः घनश्याम इत्यर्थः दामोदरः श्रीकृष्णः किम् किमर्थं न समाजगाम नायातः सङ्केतस्थलमिति शेषः। तत् कथ्य बूहि। दियतानागमनकारणं स्पष्टतया पृच्छन्त्या राधायाः स्फुटमेव प्रौढात्वम्। रूपकोपमयोः संसृष्टिरलङ्कारः। वसन्तिलका वृत्तम् ॥६१॥

परकीया उत्का यथा--

स्नातं वारिदवारिभिविरिचतो वासो घने कानने शीतैश्चन्दनिवन्दुभिर्मनिसजो देवः समाराधितः। नीता जागरणव्रतेन रजनी वीडा कृता दक्षिणा तप्तं किं न तपस्तथापि सकथं नायातिनेत्रातिथिः।।६२।।

हेतुत्वान्मातृत्वम्। सर्वेभ्योऽप्यसाधारणमाह—-पितस्तिमिरेति। तथा च याज्ञवल्क्यः—

पिता पितामहो भाता सकुल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः।। इति। पितृत्वं प्रियप्राप्तौ पूर्वोक्तकारणनिरपेक्षकारणत्वात्।

यत्तु "दुश्चरितगोपनहेतुत्वान्मातृत्वाद्यारोप" इति । तन्न । स्वीयात्वव्याकोपात् । किञ्चिदुत्कटजिज्ञासाविषयम् । पृच्छामि त्वामिति शेषः । दामोदरपदं मातृक्लेशो माभूदिति बन्धाङ्गीकारा-त्कारुणिकत्वसूचनार्थम् । नीरधराभिराम इति तापोपशामकत्वं व्यङ्गयम्, तेन मात्रादिसकलाभिमतगुणवत्त्वं लभ्यते । तदुक्तम्—

कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्। बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः।।

न च दामोदरः किं न समाजगामेति वाक्यमध्ये कथयेत्यस्यो-पादानाद् गिभतत्वं दोष इति वाच्यम्; अवश्यवक्तव्यत्वतात्पर्यक-त्वात्।।६१।।

स्नातिमिति। भावे क्त प्रत्ययः। वर्षति बलाहके समागमना-द्वागौत्कटचम् । पक्षे "वर्षासु स्थण्डिलेशयः " इत्यनावृतस्थानसूचनम् । घनपदं सङ्गकेतार्हत्वव्यञ्जनार्थम् । पक्षे वनभुवः पुण्यत्वात् । औपाधिकौष्ण्यत्विनरासाय शीतैरिति । पुष्पैरितिपाठे समुच्चयः। चन्दनेत्याह्लादकत्वम् । चन्द्रपदव्युत्पत्त्यनन्तरं चन्दनमप्यस्य भवतीति निरुक्तकारोक्तेः। द्रवत्वाभावे तस्य शैत्यानवबोधाद्विन्दुभिरिति । आराध्यतावच्छेदकधर्मदर्शनाय देव इति । "अभीष्टदायी स्मरणादिप सामान्यविनता उत्का यथा— कथं न कान्तः समुपैति कुञ्जिमत्थं चिरं चेतिस चिन्तयन्ती । अक्षालयन्निष्पतदश्रुधारा वाराङ्गना कापिधनामिलाषान् ॥

सम्यक्तवं भक्त्यादिपूर्वकत्वम्। केचित्तु "वर्षासु चन्दनस्य शैत्यादननुगुणत्वेऽपि कौमुद्यां स्वतिरोधानार्थं तद्धारणाद्रागातिशयो व्यङ्गयः। पक्षे मनःकल्पनाविषयो देव" इत्याहुः। आकस्मिक-जागरणवारणाय व्रतेनेति। जागरः कार्य इत्येवं बुद्धिपूर्वकेणेत्यर्थः। ब्रीडात्यागस्य सम्भोगाङ्गत्वलाभाय दक्षिणेति। तस्याः कर्मान्त-राङ्गत्वात्। "स एष यज्ञो हतो न दृक्षे तं दक्षिणाभिरदक्षयन्" इति श्रुतेः। "व्रतोपवासनियमैः शरीरोत्तपनं तपः" इति देवलः। किं न तप्तं नार्जितमिति काकुः। अथ च तत्प्राप्त्यनुगुणः सर्वोऽपि यत्नः कृत इत्यर्थः। अतिथिपदेनाद्यापि दर्शनविषयतामनापन्नस्य पुनरागमनेऽपि चुम्बनालिङ्गनादिकं दुर्लभमेव रजन्या गतप्रायत्वा-दिति व्यङ्ग्यम्॥६२॥

कथिति । कान्तो धनदातृत्वज्ञानेच्छाविषयः । कथं केन

अथ परकीयामुत्कामुदाहरति—परेति। स्नातमित्। वारिदवारिभिः मेघजलैः वर्षद्भिरित्यर्थः। स्नातं तत्कृते वर्षत्यपि वलाहके क्लिश्नाहमत्रागतेति मावः। घने कानने निविडारण्ये वासो वसितः विरिचतः कृत इत्यर्थः। शीतः शीतलैः चन्दनिवन्दुभिः मलयजलवैः देवः आराध्य इति यावत् मनिसजः कामः समाराधितः सम्यगुपासितः, जागरणव्रतेन शयनाभावनियमेन रजनी रात्रिः नीता व्यतीता। व्रीडा त्रपा दक्षिणा कृता दत्ता त्यक्तेत्यर्थः। (यथा किश्चत्तपस्वी वर्षासु स्थण्डिलस्थः स्नाति, अरण्ये वसित, शीतलचन्दनादिभिरन्तः स्वमाराध्यमुपासते कीर्तनादिव्याजेन रात्रौ जार्गात दक्षिणां च वितरित तद्वत्) मया कि नाम तपो न तप्तं का नाम तपस्या न कृता। अद्यापि साम्प्रतमिप स दियतः नेत्रयोरितिथः दृग्गोचर इति यावत्। कथं न भवतीति शेषः। तपसा देवसाक्षात्कारवदनेन प्रियसाक्षात्कारो कथं न भवतीति भावः। समागमकारणसत्त्वेऽपि विरहवत्तयाऽनुक्तिनिमत्ता विशेषोक्तिरलङ्कारः। शार्द्लविक्रीडितं च वृत्तम्॥६२॥?

अद्य मे प्रियवार इति निश्चित्य या सुरतसामग्रीं सम्पादयति सा वासकसज्जा। वासको वारः। अस्याश्चेष्टाः-मनोरथ-सखीपरिहास-दूतीप्रश्न-सामग्रीसम्पादन-मार्गविलो-कनादयः।

प्रकारेण निमित्तेनेति यावत् । चिरमित्यनागमनाशा सूचिता । "धनाभिलाषाद्धनेच्छया निपततामश्रूणां धारा आस्नावयत् पातयामास" इति केचित् । तन्न । निष्पतदित्यस्य वैयर्थ्यात् । तस्मादक्षालयदिति, धनाभिलाषानिति च पाठ एव युक्तः । निःशेषेण पतन्त्योऽश्रुधारा यस्यास्तादृशी धनविषयकानभिलाषानक्षालयत् दूरीचकारेत्यर्थः । इच्छायाः फलानुपधानं निश्चितवतीति यावत् ।।६३।।

अद्येति । प्रिय आयास्यतीति, एतिह्नवृत्तिध्वंसप्रतियोगि-प्रागभावप्रतियोगिप्रियसमागमनिमितियावत् । । तिन्नश्चयजन्य-सुरतसामग्रीसम्पादनप्रवृत्तिमत्त्वं वासकसज्जात्विमित्यर्थः । क्विचित्तु प्रियवार इति निश्चित्येति पाठः । तत्र प्रियागमवासर इत्यर्थः । न च अद्येत्यस्याप्यस्मिन्दिन इत्यर्थकत्वादन्वयापितः, स्वस्य स्वावृत्तित्वादिति वाच्यम्; दिनोपाधिद्वयेनाधाराधेयभावसम्भवात् । अत्र मदीयेऽप्यार्याकोषे——

> दियततमस्योज्जीवनहेतोः प्राणस्य वैष सिख। आगमने गमने वा दिवसः समुपैत्यविधरद्य।। इति।

सामान्यामुल्कां दर्शयति—सामान्येति । कथिमिति । कान्तो धनदः कामुकः कुञ्जं सङ्केतलतागृहं कथं न समुपैति किमथं नायाति । इत्थम् एवं चिरं दीर्घकालं यावत् चेतिस मनिस चिन्तयन्ती विचारयन्ती कापि वाराङ्गना वेश्या निष्पतन्त्यः निर्गच्छन्त्यः अश्रुधाराः नेत्रसिललप्रवाहो यस्याः एवं भूता सती धनाभिलाषान् धनविषयकेच्छाः अक्षालयत् दूरीचकार । अनुप्रासोऽलङ्कारः उपजातिश्च्छन्दः ।।६३॥ अथावसरप्राप्तां वासकसज्जां लक्षयिति—अद्येति । अद्य अस्मिन्नहनि मे प्रियस्य दियतस्य वासरः मिलनाय निश्चतं दिनमिति यावत् । इति निश्चत्य

मुग्धा वासकसज्जा यथा--

हारं गुम्फिति ता रकातिरुचिरं ग्रथ्नाति काञ्चीलतां दीपं न्यस्यति किन्तु तत्र वहलस्नेहं न धत्ते पुनः। आलीनामिति वासकस्य रजनौ कायानुरूपां क्रियां सा विस्मेरमुखी नवोद्यसुमुखी दूरात्समुद्दीक्षते।। ६४॥

अत्र भरतः--

उचिते वासके या तु रितिसम्भोगलालसा।

मण्डनं कुरुते हुण्टा सा वै वासकसज्जिका।।

हारिमिति। गुम्फिति गुम्फिनेन सम्पादयतीत्यर्थः। "स्वर्गकामो यजेत" इत्यत्र यागेन स्वर्गं भावयेदिति बोधात्। भाव्यान्तरोपादाने धात्वर्थस्य करणत्वेनान्वयात्। तारका नक्षत्राणि तद्वदिकिचिरम्। शुद्धमौक्तिकघटितिमिति यावत्। यद्वा सप्तविश्वतिमुक्ताफलघटितम्। महतोऽनुपादेयत्वात्। "सैव नक्षत्रमाला स्यात् सप्तविश्वितिमौक्तिकैः" इत्यमरः। कान्तीति पाठे "तारो मुक्तादिः" इत्यमरः। दीर्घसंस्थान-वत्तया काञ्च्यां लतात्वारोपः। तथा च भरतः—

या सुरतसामग्रीं सम्मोगकालोचितमलङ्करणादि सज्जीकरोति परिष्करोतीत्यर्थः। सा वासकसज्जा तदाख्या नायिकेत्यर्थः।

वासकशब्दार्थं बोघयति—वासको वारः वासकशब्दो वारशब्दवाचक इत्यर्थः। वासकशब्दस्य वारवाचकत्वं "भरताद्यैरभिद्घे स्त्रीणां वारस्तु वासकः" इत्युद्धरणानुसारि न तु कोशादिसम्मतम्। वस्तुतस्तु उष्यतेऽस्मिन्निति वासः वास एव वासकः स्वार्थे कः, वासकं सज्जयतीति वासकसज्जेति युक्तम्।। यथाह भोजराजः—

सा तु वासकसज्जा स्यात् सज्जिते वासवेश्मिन । प्रियमास्तीर्णपर्यञ्जे भूषिता या प्रतीक्षते ॥ इति॥

अस्याश्चेष्टां वर्णयति—अस्या इति । अस्याः वासकसज्जायाः चेष्टाः मनोरथः प्रियदर्शनाभिलाष इति यावत् । सखीनां परिहासो नर्भवचः दूतीप्रश्नः प्रेष्यां प्रति पृच्छाकरणम् । सामग्र्याः सम्भोगोपयोगिसम्भारस्य सम्पादनमेकत्रीकरणम् । मार्गस्य प्रियागमनपथो विलोकनादयः क्षणे क्षणे तत्पथि दृष्टिदानादीत्यर्थः ।

वासोपवारे नात्यर्थं भूषणग्रहणं भवेत्। रशना नूपुरप्रायं स्वनवच्च प्रशस्यते।। इति। उपचारसम्पत्तिपूरणार्थः । बहुस्नेहादानं च प्रकाशे प्रियकरग्रहणलज्जया बोध्यम्। अत्र च सखीनामेव कर्त् त्वं बोध्यम्। वासकस्य प्रियागमनवासरस्य रजनावित्यन्वयः। न च वासकपद-वैयर्थ्यं, रजन्यन्तरव्यावर्तकत्वात्। केवलवासरोक्तावेव वैयर्थ्यात्। इत्येवंरूपामालीनां क्रियां दूरात् पश्यति । समीपगमनात्तासाम्-त्कण्ठाप्रकाशापत्तेः। स्बेच्छासंवादात्स्मेरेति । गोपनार्थं साचीति। स्नेहपूर्वकत्वार्थं वीति । आवृत्तिलाभाय उदिति । तिर्यग्भावे तद्र्शना-नुपपत्त्या समिति। तां वञ्चियत्वा क्रियादर्शनिमत्यर्थः। केचित्त "पूर्वार्धे नायिकैव कर्त्री। वास एव वासकः। अधिकरणे घत्र् ततः स्वार्थे कः प्रासाद इति यावत्। 'साकन्या जातमात्रैव कान्तिद्योतित-वासका' इति वृहत्कथादर्शनात् । तत्सम्बन्धिनीनां सखीनां निगृढामिति शेषः। कामस्य मदनस्येच्छाया वा अनुरूपां क्रियां कुर्वती। आभ्य-न्तरसखीभ्योऽपि गोपनाल्लज्जातिशयः। समुद्रीक्षते इत्यत्र अर्था-त्प्रियपद्धतिमित्यन्वयः" इत्याहुः। तन्न। निगूढां कुर्वती प्रियपद्धति-मिति पदत्रयस्याहारापत्तेः। केचित्तु "आसमन्ताल्लीनामिति क्रिया-मित्यस्य विशेषणम्" इत्याहुः ॥६४॥

मुग्धां वासकसज्जामुदाहरति—हारिमिति। तारका नक्षत्राणि तद्वदितरुचिरं मनोहरिमितियावत्। हारं मुक्तामाल्यं गुम्फिति सन्दर्भयिति। काचिदालीति शेषः। काञ्चीलतां लतावन्मेखलां ग्रथ्नाति विरचयित । अन्या सखीति शेषः। काचिच्च सखी दोपं प्रकाशसाधनं प्रदीपं न्यस्यित स्थापयित किन्तु पुनः भूयः तत्र दीपे वहलम् अधिकं स्नेहं तैलं न दत्ते। इति एवंविधाम् आलीनां सखीनां कामानुरूपां मदनानुकूलां स्वाभिलाषानुसारिणीमिति यावत्। कियां व्यापारं वासकस्य प्रियमिलनवासरस्य रजनौ रात्रौ सा नवोढसुमुखी नवोढा चासौ सुमुखी च मुग्धासुवदनेत्यर्थः। विस्मेरमुखी स्नेहपूर्वकं स्मयमानमुखीति भावः। दूरात् विप्रकृष्टादेव समुद्दीक्षते सस्पृहं विलोकयित । अतिचतुराः सख्योऽनुक्ता अपि मदिच्छानुरूपं व्यवहरन्तीति दूरादेव भूयो भूयः पश्यतीति भावः। उपमालङ्कारः। शार्द्विविक्रीडितं वृत्तम् ६४॥

मध्या वासकसज्जा यथा— शिल्पं दर्शियतुं करोति कुतुकात्कह्लारहारस्रजं चित्रप्रेक्षणकौतुकेन किमिप द्वारं समुद्रीक्षते। गृहणात्याभरणं नवं सहचरी भूषाजिगीषामिषात् इत्थं पद्मदृशः प्रतीत्य चरितं स्मेराननोऽभूतस्मरः।।६५।।

शिल्पिमिति। "कुतुकं तु कुतूहलम्" इत्यमरः। शिल्पं कलाभिज्ञत्वं दर्शयितुं प्रकाशयितुं कार्योत्कर्षण कारणोत्कर्षसिद्धः। "शिल्पं कर्म कलादिकम्" इत्यमरः। "हारसदृशीं स्रजम्" इति केचित्। "सौगन्धिकं तु कह्लारम्" इत्यमरः। "के जले ह्लादते शारदं चैतद्" इति स्वामी। चित्रपदेन दर्शनार्हत्वम्। प्रपदेन वारं वारं दर्शनं व्यङ्गयम्। किमप्यनिर्वाच्यं तद्वचाजेनोत्कण्ठासंवरणादभिलाषानुरूप-मिति यावत्। अन्यथा लज्जया सकृत्प्रेक्षणेऽप्युद्देश्यसिद्धेः। तिर्यगिति केचित्। तथा च भरतः—

वामेन तोरणं ग्राहचं कपाटं दक्षिणेन तु।

हस्तेन तन्मुखीभूत्वा प्रतीक्षेत प्रियागमम्।।

सहचरीभूषाणां जिगीषा अभिभवेच्छा तस्या मिषाद्वचाजात्।

"जि अभिभवे" इत्यस्यायं प्रयोगः। तद्भूषणस्पर्द्धयेत्यर्थः। तथा च
भरतः—

मध्यां च तामुदाहर्तुमुपक्रमते—मध्येति। शिल्पमिति। शिल्पं स्वकीयं कलानैपुण्यं दर्शयितुं प्रकटियतुं लोकानां पुरत इति मावः। कुतुकात् कौतूहलात् "कुतुकं सु कुतूहलम्" इत्यमरः। कह् लाराणां सौगन्धिकानां हारस्रजं मनोहरमालां करोति गुम्फतीत्यर्थः। चित्राणाम् आलेख्यानां प्रेक्षणकैतवेन अवलोकनव्याजेन द्वारं प्रतीहारं किमिष किञ्चित् प्रियागमनरूपमिति गम्यते। समुद्रोक्षते विलोकयित। सहचरीणां वयस्यानां भूषाया अलङ्करणस्य जिगोषा अभिभवेच्छा तन्मिषात् तद्याजात् नवं नूतनम् आभरणमलङ्कारं गृह्णाति धारयित। इत्थम् एवंप्रकारकं पद्मदृशः सरोजनयनायाः चरितमाचरणं प्रतीत्य विज्ञाय स्मरः मदनोऽपि स्मेराननः अभूत्। कैतवापह्नुतिरलङ्कारः। शार्दलविकीडितं वृत्तम् ॥६५॥

प्रगल्भा वासकसज्जा यथा--

कृतं वपुषि भूषणं चिकुरधोरणी धूपिता कृता शयनसन्निधौ क्रमुकवीटिकासम्भृतिः। अकारि हरिणीदृशा भवनमेत्य देहत्विषा स्फुरत्कनककेतकोकुसुमकान्तिभिर्दुर्दिनम् ।।६६।।

गृहीतमण्डना किञ्चित्प्रतीक्षेत प्रियागमम्। लीलया मण्डनं शेषं कुर्याद्यन्न विरुद्धचते।। नवं प्रियसङ्गमोत्सवानुरूपमित्यर्थः। "स्मेराननत्वं स्मरस्य प्राप्तोऽयं मत्प्रभुतासमय इति धिया" इति केचित्। वस्तुतो मिय समुज्जृम्भमाणे-ऽपि लज्जां न सम्यक् परित्यजतीति विस्मयात्तत्। तेन मध्यात्व-सङ्गतिः।।६५।।

कृतिमिति । भूषणं संस्कारः । कृतिमिति कर्मणि वतः । अलङ्कार-परत्वे तु कृतं निहितमित्यर्थः । वपुषीत्येकमात्रावयवाविच्छन्न-त्ववारणाय नतु सर्वावयवावच्छेदेन भूषणग्रहणार्थम् । पूर्वोक्तमुनि-वचनिवरोधात् । "चिकुरः कुन्तलो वालः" इत्यमरः । धोरणी सङ्घातः धूपिता संस्कृता । क्रमुकाणि पूर्गीफलानि । वीटिका नाग-वल्लीदलानि सोपकरणानि । तेषां रितसामग्रीत्वात् । अनुवादाद्वि-शेषणस्य श्वयनस्यापि सम्पादनम् उपलक्षणं चैतत् । यत्कामशास्त्रम्—

विलेपनं पुष्पयोगाः प्रदीपाः पुष्पमालिकाः।
भृङ्गाराः सपतद्ग्राहाः स्वास्तीणं शयनं तथा।।
वितानमुत्तमा भक्षविकाराः सहिताः फलैः।
ताम्बूलं पेयवस्तूनि तालवृन्ताङ्गिप्रिपिठका।।
मुखवासप्रभेदाश्च द्रव्याणि सुरभीण्यपि।
आदर्शः पानपात्राणि स्वभ्यस्तं शास्त्रमुत्तमम्।।
उपधानानि भूयांसि तथा चित्रपटा अपि।
वस्त्रालङ्कारपात्राणि धूपयोगा अनेकशः।।
यथोचिता निविष्टैषा सामग्री रितमन्दिरे।

मनोरथरच यथा--

आवयोरङ्ग यद्द्वैते भूयो विरहविष्लवः। अद्वैते च स्मितं स्फीतं न स्यादन्योन्यवीक्षणम्।।६७।।

सुखाय यूनोर्भवति रतारम्भावसानयोः॥ भरतोऽप्याह—

गन्धमाल्यं गृहीत्वा तु वर्णवाशांस्तथैव च।
स्थापयेन्नायककृते कुर्याच्चात्मप्रसाधनम्।।इति।
भवनमेत्यानेनोत्कण्ठातिशयादभ्यन्तरं प्रविश्चय पुनर्नायकदर्शनार्थं विहर्गमनं व्यङ्ग्यम्। देहत्विषेत्यभेदे तृतीया। तदभिन्नाभिः कुसुमकान्तिभिरित्यन्वयः। दुर्दिनं वृष्टिरकारि। प्रसारित्वादित्यर्थः। "ममैव वाहर्निशमश्रुदुर्दिनैः प्रसहच्य वर्षासु ऋतौ प्रसञ्जिते" इतिनैषधोक्तेः। यद्वा दुर्दिनं मेघान्धकारः। अकारि प्रक्षिप्तः। "कु विक्षेपे" इत्यस्मात्कर्मणि चिण्। प्रकाशसम्पादनादित्यर्थः। "दुर्दिनं जलदध्वान्तम्" इति रत्नकोषः। केचित्तु "त्विषेति करणे तृतीया। दुर्दिनं दिननिषेधः। तत्प्रभाभिभव इतियावत्। "दुःस्यान्त्कष्टनिषेधयोः" इति विश्वः। यद्वा कष्टदिनमतिवाह-यितुमशक्यत्वात्। यद्वा सुरतसामग्रीत्वेन सम्पादितं केतकीदीप्तिभि-दुर्दिनं मेघच्छन्नदिनं स्फुरत्प्रकाशयुक्तमकारि। प्रियागमने सौकर्यार्थ-मिति" व्याचल्युः।।६६॥

चेष्टासूक्तं मनोरथमाह--आवयोरिति । प्रियस्य मम चेत्यर्थः।

तामेव प्रगल्भामुदाहरति—प्रगल्भेति । कृतिमिति । हरिणीदृशा मृगेक्षणयाः वपुषि देहे भूषणं कृतमलङ्करणमारचितमिति भावः । चिकुराणां कुन्तलानां घोरणी सङ्घातः केशसमूह इतियावत् । धूपिता सुरिभणा धूपेन वासितेत्यर्थः । शयनसिन्नधौ तल्पोपान्ते कमुकाणां पूगीफलानां बीटिकानां सोपकरणताम्बूलानां च सम्भृतिः सङ्कलना कृता विहिता भवनं भोगावासम् एत्य आगत्य देहत्विषा स्वशरीरकान्त्याः स्फुरन्त्यः उल्लसन्त्यः ताः कनककेतकोकुसुमानां पीतककचच्छदपुष्पाणां कान्तयः क्चयः ताभिः दुर्विनम् अन्धकार इति यावत् । अकारि प्रक्षिप्तं दूरीकृतिमिति भावः । अतिशयोक्तिरलङ्कारः पृथ्वीवृत्तम् ॥६६॥

W-1

परकीया वासकसज्जा यथा—

क्वश्रं स्वापयित च्छलेन च तिरोधत्ते प्रदीपाङकुरान्

धत्ते सौधकपोतपोतिननदैः साङ्केतिकं चेष्टितम्।

क्षा्यवत्पाद्यविवर्तिताङ्गलितकं लोलत्कपोलद्युति

क्वापिकवापि कराम्बुजं प्रियधिया तल्पान्तिकं न्यस्यित।।६८।।

द्विधा प्रकारद्वयेन इतं प्राप्तं द्वीतम्, तस्य भावो द्वैतम्। तदुक्तं भट्ट-पादैः "द्विधेतं द्वीतमित्याहुस्त-द्भावो द्वैतमुच्यते।" कैयटस्त्वाह "द्वयोभीवो द्विता तदेव द्वैतमिति। स्वार्थे अण्" इति। भेदे इति यावत्। भूय इति पूर्वापेक्षयोक्तम्। विष्लवो दुःखं स्यादित्यनुषङ्गः। अद्वैते परस्परभेदाभावे तु स्मितेन स्फीतमवदातपरस्परदर्शनं न स्यात्। ननु स्वस्यापि दर्शनं भवत्येवेत्यत उक्तम्—अन्योन्येति। विषयता-व्यधिकरणेनावच्छेदकतासम्बन्धेनेत्यर्थः। तथा च स्वदर्शनस्य रति-विशेषानाधायकत्वान्न तेन कृतार्थत्विमिति तात्पर्यम्। अतोऽर्द्धनारी-श्वरप्रायत्वं भवत्वितीच्छेति व्यङ्गयमित्याहुः।।६७।।

द्वश्रमिति । भिक्तिलिङ्गेनाङ्गसंवाहनादिना २वश्र्ं स्वापयित । शाययित । "गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स णौ" इति २वश्र्वाः कर्मत्वम् । सुपेरकर्मकत्वात् । २वश्र्ः शेते इत्यण्यन्तावस्थायां च कर्शीत्वात् । "अतिप्रभाते जामातृसदने महोत्सविवलोकनाय गन्तव्यमस्तीत्यादि कपटमत्र" इति केचित् । अङ्कुरेति नवदीपितत्वाच्चिरकालावस्थायित्वसूचनम् । तिरोधत्ते यत्र तदवस्थित्या २वश्र्वादिसिन्निहितानिष्टदेशे तच्चक्षुःसंयोगः स्यात्, नायकागमनमार्गे स्वश्यने च प्रकाशो न स्यात्तादृशदेशे

अस्यादच स्वीयावासकसज्जाया चेष्टान्यतममनोरथद्वारा तामुदाहर्तुमुप-क्रमते—मनोरथ इति । आवयोरिति । आवयोः मम च प्रियस्य चेति भावः अङ्गयो-रवयवयोः द्वैते भेदे सित भूयः पुनः विरहस्य विष्लवः वियोगोपद्रवः । अद्वैतेऽभेदे सित स्मितेन ईषद्धास्येनानुरागातिशयजन्येनेति भावः । स्फीतमुत्कृष्टं प्रवृद्धं वा अन्योन्य-वोक्षणं परस्परावलोकनं न स्यात् । परिकरालङ्कारः । अनुष्टुव् वृत्तम् ॥६७॥ ऽवस्थापयतीत्यर्थः । विषयाविष्ठिन्नालोकसंयोगस्यैव चाक्षुषहेतुत्तया श्वश्र्वादिभिः स्वापच्युतावप्यागच्छन् शयनस्थो वा प्रियो मा दृश्यतां प्रियेण च प्रतिकूलाः परिहारार्थं दृश्यन्तामित्यभिप्रायः । केचित्तुं "प्रकाशकतया सन्तापकतया च नायाति भवत्या निद्रेत्यादि कपटमत्र" इत्याहुः ।

सौधवर्तिनो ये कपोतपोताः पारावतार्भकास्तिन्नदसदृशैर्निनदैः साङ्गकेतिकं सङ्गकेतोपयोगि चेष्टितं धत्ते । अहमत्रैवास्मि त्वया प्रच्छन्न-मागन्तव्यमिति स्वाभिप्रायं यथा प्रियो जानीयात्तथाशब्दं करोती-त्यर्थः । एतेन संयोगकालीनसीत्कृतानामिष गोपनोपायो दिश्वतः। तच्च लावककपोतकोकिलेत्यादि प्रागुक्तकामशास्त्रात्।

पार्श्वयोर्वामदक्षिणभागयोर्विवर्तिता सम्मुखीकृताङ्गलिता यत्र। पूर्वमनागमनज्ञानेऽप्यनन्तरमागमनसम्भावनोत्पत्त्या शरुव-दिति । उभयभागावच्छेदेन हस्तस्पर्शस्य विवर्तनव्यतिरेकेणाप्युपपत्तौ समागतस्य प्रियस्य परिरम्भविलम्बो माभूदित्याशयेन ,विवर्तनो-पयोगः । मीलन्ती कपोलयोर्द्युतिर्यत्रेति द्वयं क्रियाविशेषणम् । "प्रियागमनसम्भावनया मुखप्रसादाद्" इति केचित् । वस्तुतो विवलनसमये एकगण्डस्थलितरोधानाल्लोलत्वं बोध्यम् ।

गृहाभ्यन्तरागतस्य तल्पागमने विलम्बाभावादन्यत्र गवेषणा-

परकीयां वासकसज्जामुदाहर्तुमुपन्यस्यित—परकीयेति । इवश्रूमिति । इवश्रूमिति । इवश्रूमिति । इवश्रूमिति । इवश्रूमिति । इवश्रूमिति । सर्वापाङकुरं दीपकज्योति-पित्यर्थः तिरोधत्ते अन्तरितं करोति । सर्वधकपोतपोतिनिनदैः सर्वधस्थानां प्रासाद-वर्तिनां कपोतपोतानां पारावतिश्र्यूनां निनदैः रवैः साङकेतिक प्रियाह वानादिसूचकं चेिटतं व्यापारं धत्ते करोति । शश्वत् सूयोभूयः पार्श्वयोः कक्षाधोभागयोः विवर्तिता विविलता अङ्गलिका गात्रवल्ली यस्मिन् कर्मणि तत् । लोलन्ती चञ्चला कपोलयोः गण्डस्थलयोः द्युतिः कान्तिः यस्मिस्तत् यथास्यात्तथा । तल्पान्तिकं शय्यासमीपं प्रियधिया उपपतिबुद्ध्या, तमिस क्वापि निलीनः स्यादिति मत्वेत्यर्थः, क्वापि क्वापि क्वचित्वचित् कराम्बुजं पाणिकमलं न्यस्यित स्थापयित । रूपका-लङ्कारः । शार्दूलिविकीडितं वृत्तम् ॥६८॥

सामान्यविता वासकसज्जा यथा— चोलं नीलिनचोलकर्षणिवधौ चूडामणिं चुम्बने याचिष्ये कुचयोः करार्पणिविधौ काञ्चीं पुनः काञ्चनीम् । इत्यं चन्दनचित्तैर्मृगमदैरङ्गानि संस्कुर्वती तिकं यन्न मनोरथं वितनुते वारेषु वाराङ्गना ॥६९॥

नुपयोगात्। तल्पान्तिक इति। प्रियधिया प्रियनिश्चयार्थम्। अध्ययनेन वसतीतिवद्धेतौ तृतीया। करन्यासप्रवृत्तिजनकेच्छाविषयतया हेतु-त्वात्। "तदागमनसम्भावनया" इति केचित्। अन्धकारे चाक्षुषासम्भवात् कराम्बुजमिति। स्पर्शनार्थमितिभावः। अम्बुजसदृशं करिमत्यपम्तिमात्तसमासः। एतेन रूपकमित्यपास्तम्। पद्मस्य स्पार्शनानुप-योगात्। यद्देशावच्छेदेन करस्पर्शे नायकाभावनिश्चयो जातस्तद्देश-सिन्निहितनायकावच्छेदयोग्यदेशेऽपि तस्य जातत्वात्करन्यास-वैयर्थात्। तदिधकदेशावच्छेदेन स्पर्शलाभाय क्वापीत्युक्तम्। तादृशानेकदेशलाभाय वीप्सेति दिक्।।६८।।

चोलिमिति। निचोल उत्तरीयम्। "निचोलः प्रच्छदपटः" इत्यमरः। "नीलपदमिसारसौकर्यार्थं गौरवत्वद्योतनार्थञ्च" इति केचित्। "चूडामणिः शिरोरत्नम्" इत्यमरः। कुचयोरिति सप्तमीद्विवचनं करापंणेत्यनेन मर्दने नखक्षते च वस्त्वन्तरप्रार्थनेच्छा व्यज्यते। वाह्यसम्भोग एवैतादृशप्रार्थनायां चाभ्यन्तरसम्भोगेऽत्यन्ताभ्यहितानेक-वस्तुजिघृक्षा व्यङ्ग्या।

नन्भयत्र विधिपदोपादानमनुपपन्नम् । मैवं । कर्षणरूपे विधाविति पूर्वत्र विधिशब्दस्य कर्मणि व्युत्पत्तेः । करार्पणस्य विधावित्युत्तरत्र भावे क्वद्योगे कर्मणि षष्ठीति भेदात् ।

इत्थमिति मनोरथान्वितम्। यमित्यस्य यद्विषयकमिति लक्ष्यम्। न चैवमुपसर्जनत्वात्पदाद्यत्वं न स्यात् सर्वाद्यन्तर्गणकार्यत्वादिति-वाच्यम्; वृत्त्यनुप्रविष्टस्यैव तदङ्गीकारात्। लक्षणामात्रेण तदनापत्तेः। यद्विषयकं मनोरथं न कुरुते तद्वस्तु किम्। बहुविषयिकामिच्छां

सदा साकृताज्ञाकरप्रियतमा स्वाधीनपतिका। अस्या-इचेष्टाः वनविहारादिमदनोत्सवमदाहङ्कारमनोरथावाप्ति-प्रभृतयः।

मुग्धा स्वाधीनपतिका यथा--

तनोतीत्यर्थः। केचित्तु "मनोरथपदं तद्विषयपरम्, यद्वस्तु मनोरथविषयं न करोति तद्वस्तु किम्" इति व्याचल्युः॥६९॥

सदेति । कदाचिदाज्ञाया अन्यप्रियेणापि करणात्सदेति । स्वेच्छानुवि-धायिप्रवृत्तिमितप्रियकत्वमर्थः । यद्भरतः-

> सुरतातिशयैर्बेद्धो यस्याः पार्श्वगतः प्रियः। सामोदगुणसम्पन्ना भवेत्स्वाधीनभर्त्का ।। इति ।

तामेव सामान्यवनितामुदाहरति—सामान्येति । चोलिमिति । नीलस्य नीलवर्णस्य निचोलस्य प्रच्छदपटस्य "निचोलः प्रच्छदपटः" इति हैमः । कर्षणविधौ दियतेन सम्मोगहेतोः कृष्यमाणे सतीत्यर्थः। चोलं कूर्पासकं (माषायां चोली-त्याख्यम्) याचिष्ये ऽर्थयिष्ये । चुम्बने ऽघरदशनादौ चूडामाँण शिरोमूषणं याचिष्ये, कुचयोः स्तनयोः करार्पणविधौ मर्दनाय करप्रेरणे सतीत्यर्थः पुनः। काञ्चनीम् सूवर्णघटितां काञ्चीं मेखलां याचिष्ये । इत्यमनेन प्रकारेण चन्दनर्चाचतैः मलयज-मिश्रितैः मृगमदैः कस्तूरिकाभिः अङ्गानि स्वावयवानि संस्कुर्वती शोधयन्ती वाराङ्गाना गणिका वारेषु कामुकसमागमाय निर्णीतदिवसेषु यन्मनोरथं यदिम-लापकं न वितनुते न विस्तारयति तितकम् । न किमपीत्यर्थः । अनुप्रासोऽलङ्कारः । शार्द्लविकीडितं वृत्तम् ॥६९॥

अथावसरप्राप्तां स्वाधीनपतिकां लक्षयति—सदेति। सदा सर्वदा साकृतं सामिप्रायमाज्ञामादेशं करोतीति तदभिप्रायानु रूपादेशपालक इतियावत् । एवं विघः प्रियतमः दियतः यस्याः सा स्वाधीनपतिका उच्यत इति शेषः। तद्व्यापारा-नाह-अस्या इति। अस्याः स्वाधीनपतिकायाश्चेष्टाः क्रियाः वनविहारादि उद्यानकीडादीत्यर्थः । आदिपदेन जलकीडादि । मदनमहोत्सवः कामपूजोत्सवः। अत्र पतिः पूजादिना प्रसाद्यते । मदो हर्षोत्कर्षः, अहङ्कारः आत्मिन दियतवशी-कारौपयिकगुणाभिमानः । मनोरथानां अभिल्षितानाम् अवाप्तिः प्राप्तिरित्यादयः । तत्र मुग्धां स्वाधीनपतिकामुदाहर्तुमुपक्रमते-मुग्धेति। मध्य इति। ममेति

मध्ये न क्रशिमा स्तने न गरिमा देहे न वा कान्तिमा श्रोणौ न प्रथिमा गतौ न जिडमा नेत्रे न वा विक्रमा। लास्ये न द्रिष्टमा न वाचि पिटमा हास्ये न वा स्फीतिमा प्राणेशस्य तथापि मज्जित मनो मय्येव कि कारणम्।।७०।।

मध्ये इति । कुशस्य भावः क्रशिमा । पृथ्वादित्वादिमनिच् । "र ऋतोहलादेर्लघोः" इति ऋकारस्य रेफादेशः । अवयवान्तरोपचया-भावान्मध्ये कुशत्वप्रत्ययानुदयात् । अत एवाह—स्तने न गरिमेति । गरिमा गुरुत्वं गुरोर्गरादेशः ।

रूपयौवनलावण्यैरूपभोगोपवृंहितैः। अलङ्करणमङ्गानां शोभेति परिकीर्तिता।। विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभैवापूर्वमन्मथा।

इति भरतः । तस्या मा लक्ष्मीक्ल्लासो ज्ञानं वेति व्याख्येयम् । एतेन स्फीतिमेतिव्याख्यातम् । विक्रमेत्यत्र तु यद्यपि मुग्धिमादि- विवमनिज्मृग्य इति वामनेनोक्तं तथापि प्रयोगप्राचुर्यं गितः । "मुखं विकसितस्मितं विज्ञतविक्रमप्रेक्षितम्" इत्यादि दर्शनात् । तथा च यौवनस्य सम्यगनवतारात्पारिभाषिकशोभाया एव विरहे मदनोत्कर्ष- विज्ञिष्टशोभारूपकान्तिरप्यनवकाशेति भावः । श्रोणिर्नितम्बः । तत्र

सर्वत्रान्वेति। मध्येऽवलग्ने देहमध्यभागे कटचामितियावत्। क्रिशमा कृशस्य भावः क्रिशमा कार्श्यं नास्ति। स्तने गरिमा गुरुभावः पीनत्विमित्यर्थः न। न वा न च देहे शरीरे कान्तिमा दीप्तिमत्तेति यावत्। श्रोणौ नितम्वे प्रथिमा पृथोर्भावो विस्तार इत्यर्थः न। गतौ गमने जिडमा स्तैमित्यं न। न वा न च नेत्रे चक्षुषि विक्रमा वक्रत्वं कौटिल्यमितिमावः। लास्ये नर्तने न ब्रह्मि वृहत्वमभ्यासोत्कर्षं इति यावत्। वाचि वचने पटिमा पटुत्वम् न । हास्ये न स्फीतिमा वृद्धः। "स्फीतिर्वृद्धौ" इत्यमरः। तथापि प्राणेशस्य दियतस्य मनः चित्तं मथ्येव मज्जित नान्यत्र लीयत इत्यर्थः। अत्र कि कारणम् को हेतुः। अत्र पृथ्वादेर्वृहादेर्वाऽऽकृतिगणत्वात् सर्वत्रैवेमिनचःसिद्धिः। मनोमज्जनहेतोरसत्त्वेऽपि मज्जनदर्शनाद् विभावनालञ्कारः। आर्द्मलविक्रीडितं वृत्तम्।।७०।।

मध्या स्वाधीनपतिका यथा—
यदिप रितमहोत्सवे नकारो यदिप करेण नीविधारणानि ।
प्रियसिक पतिरेष पार्श्वदेशं तदिप न मुञ्चित चेतिकमाचरामि ॥७१॥

प्रथिमा पृथुत्वमिप नास्ति। गात्रं पूर्णावयवं पीनौ च पयोधरौ नतं मध्यमिति द्वितीययौवनकार्यं तच्च प्रथमे नास्तीति भावः। अत एव गतौ जिडमा मान्द्यमिप नास्ति। स्तनिनतम्बादिगौरविवशेष-विरहात्। नेत्रे इति। यद्यपि वऋत्वमस्त्येव तथापि नायकसमक्षं लज्जया तदभावात् तज्ज्ञानिषयत्वं नास्तीत्यर्थः। न च मुग्धायां कटाक्षो न वर्ण्यत इति वाच्यम्—

वंकाछि येछिअं मा करेहि साहाविअं पलोएसु। सो वि सुदिठ्ठो होदि तुमं वि मुद्धा कलिज्जहिस ॥\* इत्यादिदर्शनात्। लास्यं विलासविशेषः।

पानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकर्मणाम्। विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसन्दर्शनादिना।। इति। तौर्यत्रिकमिति केचित्। पटिमा वक्रत्वमाधुर्यादिः। सम्भाषणस्य वक्तुमशक्यत्वात्। हास्ये हासे। स्फीतिमा विशदत्वं न। मज्जती-त्यन्यत्रानासक्तिर्व्यंङग्या।।७०।।

यदपीति। उत्कटेच्छाविषयत्वसूचनाय रतीित । अप्रत्याख्येयत्वाय उत्सविति । उत्सवान्तरापेक्षया विशेषार्थं महेति । नकारः प्रतिषेध-तात्पर्यग्राहकः अनेन विब्वोकाख्यो भाव उक्तः । यद्भरतः—

इष्टानामर्थानां प्राप्ताविभमानगर्वसम्भूतः।
स्त्रीणामनादरकृतो विव्वोको नाम विज्ञेयः।।
करेणेतीच्छापूर्वकत्वसूचनम् धारणानीति बहुत्वेन एकवारं प्रियेण करापसारणेऽपि पुनर्धारणिमत्यावृत्तिलाभः ।।७१।।

<sup>\*</sup>वक्राक्षेक्षणं मा कुरु स्वाभा विकं प्रलोकय। सोऽपि सुदृष्टो भवति त्वमिष मुखा कथिष्यसे । इति संस्कृतच्छाया ।

प्रौढा स्वाधीनपतिका यथा— वक्त्रस्याधरपल्लवस्य वचसो हास्यस्य लास्यस्य वा धन्यानामरिवन्दसुन्दरदृशां कान्तस्तनोति स्तुतिम्। स्वप्नेनापि न गच्छति श्रुतिपथं चेतःपथं दृक्पथं क्वाप्यन्या दियतस्य मे सिख कथं तस्यास्तु भेदग्रहः॥७२॥

वक्त्रस्येति। एतेन चक्षुविषयो द्रव्यं तद्रूपं चोक्तम्। लास्यं विलासो हास्यं स्मितिमिति क्रियोक्त्या अधरपल्लवस्येति तदीयरागस्य चाक्षुषत्वात्। माधुर्यविशेषो रसनेन्द्रियविषय उक्तः। वचस इति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्योक्तिः। वाकारः सौकुमार्यग्राहकत्वगिन्द्रियविषय-समुच्चयार्थः। स्वप्नेनेति प्रकृत्यादित्वात्तृतीया। स्वप्नदशावच्छेदेना-पीत्यर्थः। विप्रकृष्टाया ज्ञानोपायः श्रवणमिति तन्निषेधति—श्रुति-पथमिति, साक्षाद्श्वंनं निषेधति—दृक्पथमिति। चित्रस्वप्नवार-णाय चेतःपथमिति। तदुक्तम्—

श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दिसखीमुखात्। इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दर्शनम्।।

मध्यां तामेवोदाहर्तुमिभधत्ते—मध्येति । यदपीति । हे प्रियसिंख ! यदिष यद्यपि रितमहोत्सवे सम्भोगावसरे पत्या प्रारिप्सिते इतिशेषः । नकारो निषेधवाचको न-शब्दः मया उच्चार्यत इति भावः । यदिष यद्यपि करेण हस्तेन नीविधारणानि नीवी स्त्रीकटीवस्त्रवन्धनम्, तस्या धारणानि ग्रहणानि, वसनिवमोचनावसरे हस्तेन मया नीवीग्रहणं कृत्वा तिन्निष्ध्यते इति भावः । तदिष तथापि एष मे पितः प्रियः पार्श्वदेशं मत्सान्निध्यं न मुञ्चिति न त्यजित तत् किमाचरामि कि विद्धामि, वदेति शेषः । निवीयते इति निपूर्वाद्व्येत्र संवरणे धातोः "नौ व्यो यलोपः पूर्वस्य च दीर्घः" इत्यौणादिक इणि 'कृदिकारात्' इति ङीप् । "नीवी स्त्रीकटीवस्त्रवन्धने" इति हैमः । विशेषोक्तिरलङ्कारः पुष्पिताग्रा च वृत्तम् ॥७१।

तामेव प्रौढामुदाहरित—प्रौढेति । वक्त्रस्येति । हे सिख ! धन्यानां पुण्यवतीनां प्रियेण प्रशस्यमानत्वादिति शेषः । अरिवन्द इव सुन्दरे दृशौ यासां तासां कमल-ललामलोचनानां कासांचित् कान्तः दियतः तासां वक्त्रस्य मुखस्य अधरपल्लवस्य अोष्ठिकिसलयस्य वचतः मुखध्वनेः हास्यस्य स्मितादेः वा अथवा लास्यस्य नृत्यस्य

परकीया स्वाधीनपतिका यथा— स्वीयाः सन्ति गृहे सरोरुहदृशो यासां विलासक्वणत्-काञ्चीकुण्डलहेमकञ्जणझणत्कारो न विश्राम्यति। को हेतुः सिख कानने पुरपथे सौधे सखीसिन्नधौ भ्राम्यन्तीमपि वल्लभस्य परितो दृष्टिर्न मां मुञ्चित ॥७३॥

जाग्रद्दशायां मन्मात्रविषयकानुरागात्तत्संस्कारेण स्वप्नेऽपि ममैव दर्शनं नान्यस्या इति भावः। "स ईयते अमृतो यत्र कामम्" इति श्रुतेः। स्तवस्येतरापेक्षयोत्कर्षकथनरूपतयोत्कर्षस्य च प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणतया तादृशनायिकान्तररूपादि प्रत्यक्षाद्यभावात्र स्तुतिमाचरतीति । स्वमात्रविषयकानुरागवत्त्वापेक्षणादन्यासामधन्यत्वं ममैव तु धन्यत्वमिति व्यतिरेकध्विनः॥७२॥

स्वीया इति । अनेनायासलभ्यत्वम् । प्रवासदशानिवारणाय गृहे इति । रूपवत्त्वलाभाय सरोरुहदृश इति । अतीतत्विनरासाय सन्तीति । अवैदग्ध्यवारणाय यासामिति । विलासोऽत्र चरणमुख-वाहुचेष्टाविशेषः। तेन क्रमेण रसनाकुण्डलवलयेषु क्रियोत्पत्त्या झणत्कारोपपत्तिः । आकस्मिकत्ववारणाय न विश्राम्यतीति। वनस्य निर्जनतया तत्र दर्शनेऽपि नानुरागातिशय लाभ इत्यतः पुरपथ

स्तुति प्रशंसां तनोति आचरित । में मम दियतस्य कान्तस्य तु काऽप्यन्या, मदितरा कापि नायिका श्रुतिययं श्रोत्रपदवीं चेतःपथं मनःसरिणं दृक्पथं नेत्रगोचरं वा स्वप्नेनापि निद्रयाऽपि करणे तृतीया । न गच्छिति न याति, तेन स्वप्नेऽपि मदन्या कापि न श्रूयते नाध्यायते न च दृश्यत इत्यर्थः । अतस्तस्य मद्यितस्य मेदग्रहः व्यतिरेकबोधः कथमस्तु कथं मवेत् ।

भेदग्रह एव द्वयोरेकस्याः प्रशंसा सम्भाव्यते । अतोऽन्यासां प्रियस्य स्तुति-कारकत्वेन भेदग्रहात् रमण्यन्तरभावनावत्तया तासां न स्वाधीनपतिकात्वमतो नैवं धन्यत्वं मम प्रियस्य तु भेदग्रहाभावात् न स्तावकत्वमः स्वाधीनपतिकात्वा-द्धन्यत्विमिति व्यज्यते ।

श्रुत्याद्यगोचरस्य वस्तु न इतरवैलक्षण्यानवधारणस्यार्थादापितततयाऽर्था-पत्तिरलङ्कारः । शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥७२॥ सामान्यविता स्वाधीनपितका यथा—
सन्त्येव प्रतिमन्दिरं मृगदृशो यासां सुधासागरस्रोतःस्यूतसरोजसुन्दरचमत्कारा दृशोविभ्रमाः।
चित्रं किन्तु विचित्रमन्मथकलावैचित्र्यहेतोः पुनवित्तं चित्तहरं प्रयच्छित युवा मय्येव कि कारणम्॥७४॥

इति । तत्रापि साधारणतया तन्मात्रविषयकत्वस्यान्यैरनवबोधान्न तथेत्यतः सौध इति । तत्रापि निर्जनत्वदशायां दर्शनस्य भयानाधाय-कत्या सखीसन्निधाविति । वस्तुतः सखीनामपि तस्य सखीत्व-प्रकारकज्ञानाभावोऽत्र बोध्यः । तेन स्वचरितस्य ताभिर्ज्ञाने प्रकाशप्रसङ्गज्ञानसत्त्वेऽपि दर्शनप्रवृत्त्योत्कटरागवत्त्वं व्यज्यते । अन्यथा सखीनां तत्प्रकाशकत्वाभावादसङ्गतिः स्यात् ॥७३॥

सन्त्येवेति । एवकारो निश्चयार्थः । प्रतिमन्दिरमित् अल्पयत्न-साघ्यत्वार्थम् । मृगदृश इत्यन्विष्यमाणत्वे सित सुलभत्वं व्यङ्गचम् । सुधेत्याह्णादकत्वम् । सागरेति भावगाम्भीर्यम् । स्रोत इति चपल-त्वाविच्छेदौ । स्यूतेति सरसत्वम् । सरोजेति तद्वत्सुन्दरश्चमत्कारो विच्छित्तिविशेषो येषां तादृशा दृशोविस्त्रमा विलासाः कटाक्षरूपाः ।

अथ परकीयां स्वाधीनपितकामुदाहर्तुमुपक्रमते—परकीयेति । स्वीया इति । हे सिंख ! यद्यपि स्वीयाः स्वकीयाः मृगदृशः हिरणनयनाः गृहे गृहे प्रतिगृहमित्यर्थः । सिन्त । यासां स्वीयानां विलासेन विश्वमेण ववणतां ध्वनिवतां काञ्ची नीवी च कुण्डलं कर्णामरणं च हेमकद्धकणं स्वर्णवलयं च तेषां झणत्कारः रविवशेषः न विश्वाम्यति न विरमतीत्यर्थः । तथापि कानने वने उद्यानादावित्यर्थः, पुरपथे राजमार्गे सौधे प्रासादे सखीसिन्नधौ सहचरीणां समीपे वा मम परितः मदिभतः माम्यन्ती सञ्चरन्ती वल्लभस्य प्रियतमस्य दृष्टिः मां न मुञ्चित न परित्यजित को हेतुः किमत्र कारणमितिभावः । स्वीयानामपेक्षया विक्षलणा गुणा मिय सन्तीत्यिमप्रायः । व्यतिरेकालङ्कारः शार्द्लविकीडितं च वृत्तम् ॥७३॥

सामान्यां च तामुदाहरति—सामान्येति । सन्त्येवेति । प्रतिमन्दिरं गृहे गृहे युवतयः तरुण्यः स्वीयाः परकीयाःचेति मावः । सन्त्येव विद्यन्त एव न दुर्लभा इति यावत् । यासां युवतीनां सुधासागरस्य पीयूषसिन्धोः स्रोतिस प्रवाहे स्यूतं सम्बद्धं

स्वयमभिसरित प्रियमभिसारयित वा साभिसारिका। अस्याश्चेष्टाः—समयानुरूपवेषभूषणशङ्काप्रज्ञानैपुण्यकपट-साहसादय इति परकीयायाः, स्वकीयायास्तु स एव क्रमः।\*

केचित्तु ''विचित्रमन्मथकलावैशद्यहेतोस्तदर्थे दृशोविभ्रमाः सिन्ति' इति योजयन्ति । तदसत् । चित्रं किन्त्वित्यादिवशाद्विचित्रे-त्यादेश्तरवाक्यान्तर्भावनिश्चयात् ।

विचित्रा विलक्षणा मन्मथकलाः कामकेलयः तासां वैशद्यं प्रादुर्भावस्तदर्थम्। एतेन याचकतया दानिवृत्तिः। मय्येव प्रयच्छतीत्यन्वयः। दुस्त्यजत्वलाभाय वित्तमिति। तदुत्कर्षाय चित्तहरमिति।

ननु हेतोरित्यस्योत्तरत्वान्वये कि कारणमित्यस्यान्वयो न स्यात् । तद्रूपकारणस्य स्वयमेवोपन्यासादिति चेत् । न । तदर्थं मह्यं धनदाने पूर्वाधोक्तानां तद्वैषद्यसामर्थ्यमस्ति न वेत्यनिश्चयेन तदुपपत्तेः। यद्वा । तासामिष यथोक्तवैशद्यसामर्थ्यस्य पूर्वमिभधानात् तदर्थं मय्येव धनदाने कि कारणम्, इति सम्भवात्।

यदिप "प्रयच्छत्येवेत्येवकारो भिन्नकमत्या योज्यः । स्वीया-परकीयाणां द्रव्यदानाप्रसक्त्या व्यावर्त्याभावात् । न च वेश्यान्तरं व्यावर्त्यम्, लक्ष्यत्वाद्" इति । तदप्यसत् । पूर्वाधोपात्तधर्माविच्छ-न्नतया स्वभिन्नस्त्रीमात्रस्य व्यावर्त्यत्वात् । धनव्ययव्यतिरेक-साध्येऽर्थे तद्वचयप्रवृत्त्यनर्हत्वात् । वेश्यान्तराधीनत्वेऽपि स्वाधीन-

यत्सरोजं कमलं तद्वत् सुन्दरा रुचिराः चमत्काराः येषां ते एवंभूता दृशोर्नेत्रयो-विश्वमाः विलासाः। सन्तीति शेषः। किन्तु तथापि चित्रम् आश्चर्यमेतत् यत् विचित्राणां विलक्षणानां मन्मथकलानां कन्दर्पकौशलानां वैशद्यं स्फुटत्वं तस्य हेतोः तदर्थमितिभावः। युवा स तरुणः मय्येव मदुपर्येवासक्तः सन् चित्तहरं मनोहरं

<sup>\*&#</sup>x27;'अलक्ष्यतासम्पादकस्य इवेताद्याभरणस्य स्वीयाभिसारिकाया-मसम्भवात्'' इत्यधिकः पाठोऽनन्तमट्टैरन्यैश्च टीकाकृद्भिरत्र गृहीतः परन्तु समञ्जसाकारानिभमतत्वादस्माभिनं गृह्यते ।

भर्तृ कत्वव्याघातसाम्यात् । प्रयच्छत्येवेति कियासङगतैवकारस्यात्यन्तायो-गव्यवच्छेदार्थकत्वेनोदाहरणासङगतेश्चेतिदिक् ॥७४॥

स्वयमिति'। तथा च दर्पण:-

अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा। स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका।।

आद्या यथा--

न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मिय। निपुणं तथैनमभिगम्य वदेरभिदूति काचिदिति सन्दिदिशे।।

"कान्तार्थिनी तु या याति सङ्केतं साभिसारिका" इत्यमरः। एवं च या स्वयमभिसरित सैवाभिसारिका मता । द्वितीयं तु प्राचीनानुरोध-मात्रादुक्तम् । नन्वेवम् –

हित्वा लज्जां समाक्वष्टा मदनेन मदेन वा। अभिसारयते कान्तं सा भवेदभिसारिका।।

इति भरतवचनविरोध इति चेत्, न तत्र णिजर्थस्याविवक्षितत्वात्, अन्यथा या स्वयमभिस् रति तदसङ्ग्रहस्य तवाप्यापत्तेः,
एकेनार्थद्वयस्यानभिधानात्। अत एवोक्तामरव्याख्यायां क्षीरस्वामिनोक्तं
भरतवाक्यमुपन्यस्तम्। अत एवाग्रे भरतेन स्पष्टमुक्तम्—

वेश्यायाः कुलटाया वा प्रेष्याया वा प्रयोक्तृभिः।
एभिभाविवशेषैस्तु कर्तव्यमभिसारणम्।।
समदा मृदुचेष्टा च तथापरिजनान्विता।
नानाभरणचित्राङ्गी गच्छेद्वेश्याङ्गना शनैः।।
संलीना स्वेषु गात्रेषु लज्जासन्नमितानना।
अवगुण्ठनसंवीता गच्छेत्तु कुलजाङ्गना।।
मदस्खलितसंलापा विभ्रमोत्फुल्ललोचना।
आविद्वगितसञ्चारा गच्छेत्रेष्याङ्गना यथा।।

अन्यैरप्युक्तम्—

या दूतिकागमनकालमपारयन्ती सोढुं स्मरज्वरभयातिपिपासितेव । निर्याति वल्लभजनाधरपानलोभात् सा कथ्यते कविवरैरभिसारिकेति।।

अत एव विद्यानाथ:--

कान्ताभिसरणोद्युक्ता स्मरार्ता साभिसारिका। इति दिक्। समयेति । अभिसारसमयः शुक्लकृष्णपक्षादिः । तदनुरूपः शुक्लकृष्णाम्बरपरिधानादिः । भूषणपदमुपलक्षणम् । अत्र व्याच-क्षते—स्वीयापरकीययोरभिसारव्यापारस्तुल्य एवेत्याह। इतीत्यादि । तुशब्दश्चार्थे। प्रकृत एव पूर्वोक्त एव नान्य इति। नचालक्ष्यता-सम्पादकस्य श्वेताद्याभरणग्रहस्य स्वीयायामसम्भव इतिवाच्यम्। यद्भियागुप्तमभिसरित ततोगोपनार्थे तदुपपत्तेः। चौर्येण सम्भोगिन्या एवाभिसारिकात्वात्। अन्यथा वासकसज्जादेरप्यत्रैवान्तर्भावापत्तेः।

यत्तु "परकीयोदाहरणानन्तरं ज्योत्स्नाभिसारिकादिभेदत्रयाभिधानान्न स्वीयायां तद्भेदा अभिमताः। अन्यथा ध्वान्ताभिसारिकोदाहरणे स्वैरिणीतिपदोपादानवैयथ्यात्" इति। तन्न। परकीयायामिप तत्सम्भवेन स्वैरिणीपदोपपत्तेः। अन्ययोगव्यवच्छेदे मानाभावात् । वेश्याव्यावृत्त्यर्थं तत्पूर्वपाठोपपत्तेश्च। उभयानन्तरपाठेनोभयसाधारण्यलाभात् । शङ्कादेर्वेश्यायामभावात्। ज्योत्स्नातमिस्रान्यतराभिसारिकाव्यतिरेकेण निशाभिसारिकानुपपत्त्या
प्रौढाभिसारिकोदाहरणे निशास्वितिपदोपसन्दानवशात् स्वीयायामिप
तद्भेदयोः सङ्गतत्वाच्च।

वित्तं धनं पुनः भूयोऽपि प्रयच्छिति वितरित किमत्र कारणम् को हेतुः। तन्न वेदीिति भावः। अर्थापत्तिलुप्तोपमयोः संसृष्टिरलङ्कारः। शार्दूलविकीडितं वृत्तम् ॥७४॥ अथ क्रमप्राप्तामितिमामिसारिकां लक्षयित—स्वयमिति। स्वयमिसारिति कान्तसङ्गमाय स्वयं सङ्केतस्थलं गच्छिति, प्रियं दियतम् अभिसारयित दूत्यादि-द्वाराऽऽगन्तुं प्रेरयिति वा साभिसारिका उच्यते इति शेषः। अस्याश्चेष्टा वर्णयिति—अस्या इति । समयानुरूपं रात्रिदिवसज्योत्स्नातिमिसादिकालानुकूलिमत्यर्थः। वेषं प्रसाधनं, भूषणमलङ्करणं शङ्का रहस्यभेदिवषयकात ङ्कः प्रज्ञानैपुण्यं अभिसारिनगूहन-प्रावीण्यं कपटः गुरुजनादिवञ्चनम् साहसादयः इति एताः परकीयायाश्चेष्टा इति

मुग्धाभिसारिका यथा——
दूती विद्युदुपागता सहचरी रात्रिश्चिरथायिनी
दैवज्ञो दिशति स्वनेन जलदः प्रस्थानवेलां शुभाम् ।
वाचं माङ्गिलकीं तनोति तिमिरस्तोमोऽपि झिल्लीरवैर्जातोऽयं दियताभिसारसमयो मुग्धे विमुञ्च त्रपाम् ॥७५॥

द्तीति। विद्युदिति प्रकाशकत्वम्। दूतीति प्रियसङ्गमघटकत्वम्। तत्सङ्गिविच्छेदावश्यकत्वादाह—सहचरीति। मुख्यसखीनां सम्भोग-समय सिन्ध्यनपेक्षणादाह-चिरस्थायिनीति। तेन सम्भोगस्य चिरकाला-नुवृत्तिर्व्यङ्गचा। प्रस्थानसमयो दुर्लभ इत्याह-दैवज्ञ इति। एतेन तत्समयाभिसारस्य फलोपधायकत्वध्वनिः। तात्पर्यनिश्चयाय स्वनेनेति। अतएवोक्तं शुभमिति। फलायोगव्यवच्छेदसूचिका-मित्यर्थः। तदानीं वृष्टिभीत्या जनान्तरसञ्चारविरहान्न मार्गे शङ्केति भावः। अनुमापकमप्याह—वाचिमिति। मङ्गलं प्रयोजनं यस्यास्तां माङ्गिलकीम् । प्रारीप्सिताविध्नसिद्धिबोधिकामिति यावत्। दूराह्शनवारणाय तिमिरेति। अल्पत्वनिषेधाय स्तोम इति। 'भृङ्गारी चीरुका चीरी झिल्लका च समा इमाः'' इत्यमरः। दियताभिसारेति कर्मपष्ठचा समासः। प्रतिबन्धकाभावार्थमाह-विमुञ्चेति॥७५॥

शेषः । स्वकोयायास्तु अभिसारिकाया अपीत्यर्थः स एव प्रकृत एव क्रमः अभिसार-व्यापारः । गुरुजनप्रतिबन्धादिना गृहे रत्यभावेन सङ्कोतकरणे लज्जापरवशादा-त्मगोपनाय स्वीयाया अपि तद्विधवेषादिकं युक्तमेवेतिभावः ।

मुग्धामिसारिकामुदाहरित — मुग्धेति । दूतीित । हे मुग्धे विद्युत् चपलैव दूती सञ्चारिका उपागता आनयनाय प्राप्तेत्यर्थः। चिरं तिष्ठतीित चिरस्थायिनी रात्रिः निशैव सहचरी सहायेवास्ति । दैवज्ञः गणकः कालोपदेष्टेत्यर्थः जलदः मेघः स्वनेत शुमाम् मुखावहां प्रस्थानवेलां गमनमुहूर्तं दिशति आज्ञापयित । तिमिर-स्तोमोऽन्धकारसमूहः अपि झिल्लोरवैः भृङ्गिनिस्वनैः माङ्गिलिकों कल्याणकरी-मित्यर्थः वाचं ध्वितं करोति व्याहरित अतः त्रपां लज्जां मुञ्च जहीहि अयम् एप

मध्याभिसारिका यथा--

भीतासि नैव भुजगात् पथि मद्भुजस्य सङ्गे पुनः किमपि कम्पमुरीकरोषि। अम्भोधरध्वनिभिरक्षुभितासि तन्वि मद्वाचि साचिवदनासि किमाचरामि।।७६।।

भीतेति । तन्वीति भयार्हत्वम् । भुजगादिति भयहेतुत्वम् । पथीति प्रकारान्तरेणापि भयोत्पत्तियोग्यत्वम् । एवकारस्तदभावनिश्चयार्थः । केचित्तु "भीतैव नासि तत्कार्यं कम्पादिकं तु दूरापास्तम्" इत्याहुः । तन्न । अभिन्नकमत्वापत्तेः, कार्याभावेनैव भयाभावानुमानाच्च । मदिति तद्विषयानुरागवत्त्वसूचनम् । भुजपदेन स्वेच्छानुरूपचेष्टावत्त्वनियमेन तदनिष्टानुपधायकत्वध्वनिः । भुज-सम्बन्धिशस्त्रादिवारणाय सङ्गे इति । पुनरिति त्वर्थे । किमपीति सामान्ये क्लीवत्वम् । कम्पो वेपथः । तमुरीकरोषि दधासि । किमपी-षदिप सङ्गे इत्यन्वयः । "एवं दृढालिङ्गने कि करिष्यसीति न जाने इति वयङ्गचम्" इति केचित् ।

यत्तु ''ऊरीति दीर्घस्यैवोकारस्य ऊर्यादिगणे पाठादुरीकरोषी-त्यसाध्विति''। तन्न । ह्रस्वस्यापि प्रामाणिकत्वात् । ''न खलु मुब्टिकरीकृतबन्धन'' इतिनैषधादिदर्शनात् । प्रपञ्चितं चेदं नैषधव्याख्यायामस्माभिः।

वियताभिसारसमयः त्रियतमसमीपगमनकालो जातः उपस्थितः । त्वरयाभिसर त्रपया शुमत्रस्थानवेलातिकमं मा कुरु, इत्यभित्रायः। रूपकसंसृष्टा समासोक्तिर-लङ्कारः। शार्दूलविकीडितं वृत्तम्।।७५।।

मध्यामिसारिकामुपन्यस्यति—मध्येति। भीतेति। हे तिन्व! पथि मार्गे भुजगात् पन्नगात् नैव भीतासि भयं नोपगतासि किन्तु मद्भुजस्य मद्वाहोः सङ्गे संस्पर्शे आलिङ्गितुमुपक्रमे इति मावः। कमिष विलक्षणं कम्पं वेपथुम् उरी-करोषि अम्युपगच्छ सि। अम्भोधराणां जलदानां ध्वितिभः गर्जनैः अक्षुभितासि साध्वसं न प्राप्तासि किन्तु मद्वाचि मया किमप्युक्ते सतीत्यर्थः। साचि तिर्थक् वदनं प्रौढाभिसारिका यथा— स्फुरदुरसिजभारभङ्गराङ्गी किसलयकोमलकान्तिना पदेन। अथ कथय कथं सहेत गन्तुं यदि न निज्ञासु मनोरथो रथः स्यात्।।७७॥

अम्भोधरेति व्वनीनां गम्भीरत्वं व्यङ्ग्यम् । व्वनीति निरर्थ-कत्वम् । बहुवचनमेकस्यानाकर्णनादिप भयं न स्यादितिशङ्का-वारणार्थम् । अक्षुभिता अत्रस्तासि । मम वाचि वचने तु साचि-तिर्यग्वदनं यस्यास्तादृश्यसि वचसो वर्णात्मकत्या सार्थकत्वाद-भीष्टानुनयादिपरत्या ततः साम्मुख्यमेवोचित्तमिति भावः ।

यत्तु ''न क्षुभितासीति युक्तम्'' इति । तदसत् । नह्यत्र त्रासाभावो विधेयत्वेनाभिमतो येन समासे नजः पर्युदासपरतया निषेधस्य गुणीभूतत्विमिति दोषः स्यात् ॥७६॥

स्फुरदिति । अनेनोन्नतत्वादिसूचनम् । उरसिजेति मर्मस्थित-त्वादितदुर्वहत्वव्यञ्जनम् । भारेति गतिप्रतिकूलत्वलाभः । भङ्गुरं गमनासमर्थमितियावत् । "पल्लवोऽस्त्री किसलयम्" इत्यमरः । कोमलपदं भावप्रधानम् । कोमलत्वस्य कान्तिरतिशयः । किसलय-वत्कोमलत्वातिशयो यस्येति समासः । तेन कान्तिपदमधिकमित्य-पास्तम् । एतेन मार्गसञ्चारानर्हत्वध्वनिः । यदि निशासु रात्रिषु । अनेन निम्नोन्नतकण्टकाद्यनवलोकनं व्यङ्गचम् । मनोरथरूपो

मुखं यस्याः एवंमूता असि मवसि अतः किमाचरामि कि करोमि त्वदावर्जनायेति शेषः ॥ अत्र भयहेतुसत्त्वेऽपि तदनुद्भवात्, उद्वेजकहेत्वभावेऽपि तत्सत्त्वात् विशे-षोक्तिविभावनयोः संसृष्टिरलङ्कारः । वसन्ततिलका च छन्दः ॥७६॥

प्रौढामिमसारिकामुदाहरित — प्रौढेति । स्फुरिदिति । अथ यदि मनोरथः प्रियसङ्गमाभिलाष एव रथः स्यन्दनः स्मरसमरोपयोगीतिमावः । न स्याच्चेत् तदा स्फुरतोः उल्लक्षतोः उरिसजयोः कुचयोः भारेण गौरवेण भङ्गगुराणि अवन-तानि अङ्गान्यवयवानि यस्याः एवं मूता नायिका किसलयस्य पल्लवस्येव कोमला मृद्वी कान्तिः शोमा यस्य तेन पदेन चरणेन निशासु तमोबहुलास्वित्यर्थः । कथं

## परकीयाभिसारिका यथा— रभसादभिसर्तुमुद्यतानां वनितानां सिख वारिदो विवस्वान् । रजनीदिवसोऽन्धकारमर्चिविपिनं वेश्म विमार्गएव मार्गः॥७८॥

रथो गमनसाधनं न स्यात्। अथेति तर्हीत्यर्थे । गन्तुं कथं सहेत क्षमा स्यात् । न कथमपि। मनोरथबलादेव गन्तुं पारयतीत्यर्थः। सख्यादेः सख्यादिकं प्रतीयमुक्तिः। तेन कथयेत्युपपन्नम्।

केचित्तु ''मद्वचनादिनैवेयमत्रागता न तु स्वाभिलाषेणेति वदन्तं नायकं प्रति सख्या उक्तिः'' इत्याहुस्तदनुपपन्नम् । वैरस्य पर्यव-सायिशङ्कानौचित्यात् ॥७७॥

रभसादित । प्रियदर्शनौत्सुक्यात् । अभिसतुं प्रियसमीपं गन्तुं "वनिता जनितात्यर्थानुरागायां च योषिति" इति त्रिकाण्डशोषः । वारिद इति प्रकाशिवरोधित्वं मार्गपिच्छिलत्वसम्पादकत्वं च ।
सोऽपि विवस्वान् सूर्यः गमनानुकूलत्वात् । अन्यथा प्रकाशे जनान्तरसञ्चारभयेन गमनानुपपत्तेः । सत्यपि घने दिने किंचित् प्रकाशसत्त्वादाह-रजनीति । सैव दिवसो गमनाधिकरणत्वात् । तत्रापि शुक्ले प्रकाशसत्त्वात् । अन्धकारिमिति । "अन्धकारोऽस्त्रियां घवान्तम्" इत्यमरः । अचिर्गमनानुगुणत्वात् । तत्सत्वेऽन्येषां चाक्षुषानुदयादिभसारिकागमनौचित्यात् । सिन्नहिते तमस्यपि गमनसम्भवात् । विपिनमिति । "वेपन्ते भयेनात्र विपिनम्" इति स्वामी । वेश्मेति । भयानुपधायकत्वात् । जनराहित्येन प्रकृतानु-

केन प्रकारेण गन्तुं सहेत यातुं क्षमा स्यात्, इति कथय त्वमेव ब्रूहि। अर्थापत्तिर-लङ्कारः। पुष्पिताग्रा च वृत्तम्।।७७।।

अथ परकीयामिससारिकामुदाहर्तुमाचण्टे—परकीयेति। उदाहरित— रभसादित। हे सिंख रभसात् औत्सुक्यजाद्वेगात् अभिसर्तुः कान्तसङ्क्षमाय प्रस्थातुं उद्यतानाम् तत्पराणां विनतानां योषितामत्यनुरक्तानामितियावत्। वारिदः जलदो मेघः विवस्वान् सूर्यः यथा सूर्यो लोकं कर्मणि प्रेरयित तथा प्रेरक इति मावः। रजनो रात्रः दिवसो वासरः सञ्चारबाघक इतियावत्। अन्धकारं तमः अचिः ज्वाला तथा विपनं वनं वेश्म वासः विमार्गः कदघ्वा एव मार्गः पन्याः भवति। ज्योत्स्नाभिसारिका यथा— चन्द्रोदये चन्द्रनमङ्गकेषु विहस्य विन्यस्य विनिर्गतायाः। मनो निहन्तुं मदनोऽपि वाणान् करेण कौन्दान् विभरा-ज्चकार।।७९।।

गुणत्वात् । तत्रापि कदाचित्कैश्चिद्गमनसम्भवादाह विमार्ग एवेति । अपथमेव मार्गः । तत्रान्यगमनानुपपत्त्या निश्शङ्कमस्मत्सञ्चारयो-ग्यत्वात् । यदवच्छेदेन् गमनमभिमतदेशप्राप्तिजनकं तस्यैव तन्मार्गपदार्थत्वादिति भावः । विरोधालङ्कारः । एतेन लुप्तोतप्रे-क्षेत्यपास्तम् ॥७८॥

चन्द्रोदय इति । चन्द्रेत्याह्लादकत्वसूचनम् । उदयेत्युत्कण्ठाति-शयव्यञ्जनम् । चन्दनमिति समानाभिहारेण ज्योत्स्नाया आत्मनो उन्यैरनवलोकनीयत्वार्थम् । कप्रत्ययोऽङ्गानां विरहतानवसूचनार्थः। "तेन पाण्डुरत्वेऽपि चन्दनन्यासोऽत्यन्तादृश्यत्वलाभार्थः" इत्याहुः। वस्तुतः अनुकम्प्यत्वं तदर्थः। तच्च प्रियपरिरम्भादिशून्यत्वज्ञान-प्रयुक्तं ग्राह्मम्। तथा च प्रियाश्लेषव्यतिरेके एषां वैयर्थ्यमेवेति ज्ञानेन तदनुकूलचन्दनसंयोगसम्पादनसङ्गतिः। किचिन्मात्रलेप-वारणाय विश्वव्दः। विहस्येति । प्रकाशभयाभावात् सित्तत्या गोपने चानुकूलत्वादिति भावः। निर्गमने विशेषः। प्रियदर्शनेच्छा-विशिष्टप्रतिबन्धकाभावसम्पत्तिपूर्वकत्वम् । मन इति । तस्यैवानु-

रहस्यभेदाद्विभ्यतीनामभिसरणायोचितावसरसूचकोऽयं श्लोको नोदाहरणतया परकीयाभिसारिकां दर्शयतीति प्रतीमः। विरोघालङकारः। मालभारिणी च च्छन्दः॥७८॥

परकीषाभिसारिकाया एव भेदिविशेषानुदाहर्तुमाचष्टे—ज्योत्स्नेति। ज्यो-त्स्नायां याभिसरित सा ज्योत्स्नाभिसारिकेत्यर्थः। उदाहरिति—चन्द्रोदय इति। चन्द्रस्य सुघांशोः उदये प्राकट्ये सित । अङ्गाकेषु गात्रावयवेषु चन्दनं मलयजद्रवं विन्यस्य विलिप्येत्यर्थः। अथ च विहस्य विशेषेण स्मित्वा विनिर्गतायाः अभिसारप्रवृत्ताया नायिकाया मनः मानसं निहन्तुं वेद्धुमितिभावः मदनः कामः कृष्णाभिसारिका यथा-नाम्बुजैर्न कमलैरुपमेयं स्वैरिणीजनविलोचनयुग्मम्।
नोदये दिनकरस्य न चेन्दोः केवले तमसि यस्य विकासः ॥८०॥

रोधनेन्द्रियान्तराणां प्रवृत्तेः । पूर्वनिहितत्वेऽप्युत्तरकाले तदभावे वैरस्यापत्त्या निहन्तुमिति । मदनः कामोऽपि करेण हस्तेन कुन्दमयान् वाणान् दधार । उक्तरीत्या वेधस्यावश्यकत्वे विजातीय-वर्णवाणवेधे च ज्योतस्नाभिसारसामग्रीविघटनापत्तौ कुन्दबाणैरेव वेधो युक्त इतिधियेतिभावः ।

"अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः" । इति वृत्तरत्नाकरः ॥७९॥

नाम्बुजैरिति । अम्बुजपदं सूर्यविकासिपरम् । कमलपदं चन्द्रविकासिपरम् । "तुल्यार्थं रतुलोपमाभ्याम्" इति तृतीया। प्रतियोगित्वं तदर्थः । सादृश्यमुपपूर्वकमाधात्वर्थः । अनुयोगित्वं यत्प्रत्ययार्थः । तदुभयप्रतियोगिकसादृश्यानाश्रय इति फलितार्थः । स्वैरिणीजनः कुलटासमुदायः, तस्य विलोचनयुग्मं समुदायघटक-प्रत्येकावयवाभिप्रायेण युग्मत्वोक्तिः । दिनकरस्य रवेष्दये यस्य विकासो नास्ति, इन्दोरप्युदये नास्ति, किन्तु केवले तदुभयविरह्नकालीने, अनेन घनतमत्वं व्यङ्गयम् । तमस्यन्धकारे यस्य विकासो महल्णशक्तिभवति । तथा च सूर्योदये विकासित्वाभावात्तदुभयोदय-विकासि पूर्वोक्तद्वयसादृश्याभाव इत्यर्थः ।

अपि कौन्दान् कुन्दपुष्परूपान् वाणान् इषून् करेण हस्तेन विभराम्बभूव धारयामास । शुभ्रायां ज्योत्स्नायां शुभ्रं पाटीरद्रवं विलिप्याभिसृता कामेना-प्युद्दीपकशुभ्रवर्णेः कुन्दपुष्पैरुपक्वतेत्यर्थः । अत्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षालङकारः । उपजातिश्च्छन्दः ॥७९॥

अथान्धकारेऽभिसर्तुशीलामुदाहर्तुमुपकमते—कृष्णेति। कृष्णे तमस्यभि-सरतीति सा। उदाहरति—नाम्बुजैरिति। स्वैरिणीजनस्य अभिसारिकावृन्दस्य विलोचनयुग्मं नयनद्वितयं अम्बुजैः कमलैः सूर्योदये विकासशीलैरितिभावः। न दिवाभिसारिका यथा-पल्लीनामधिपस्य पङ्काजदृशां पर्वोत्सवामन्त्रणे
जाते सद्मजना मिथः कृतमहोत्साहं पुरः प्रस्थिताः।
सद्याजं स्थितयोविहस्य गतयोः शुद्धान्तमत्रान्तरे
यूनोः स्विन्नकपोलयोविजयते ह्याकोऽप्येष कण्ठग्रहः।।८१।।

यत्तु "नोदय इत्यादावेकेनैव नत्रा निर्वाहे द्वितीयोपादानं चिन्त्यम्, पूर्वार्घे तु तदभावे चकारापेक्षा स्यात् । अत्र तु चकारसत्त्वाद्" इति । तत्र । उभयोदयिवकासित्वाभावस्य कमलकुमुदयोरुभयोरिष सत्त्वात्तेन तत्प्रतियोगिकसादृश्याभावसिद्ध्यभावस्तत्साधारणबोध-जनकनत्रैक्यस्यानुचितत्वात् । प्रत्येकोदयिवकासित्वाभावस्य प्रत्येकप्रतियोगिकसादृश्याभावप्रयोजकस्य कस्य निश्चयार्थं नत्र-द्वयस्यैवापेक्षितत्वात् ।।८०।।

पल्लीनामिति । बहुनिरूपितत्वस्याधिपितत्वे लाभात्तदाज्ञाया अनुल्लुङ्घ्यत्वं व्यङ्ग्यम् । अधिपस्येति कर्तरि पङ्कजदृशामिति कर्मणि षष्ठी । शब्दानामनुशासनमाचार्यस्येतिवत् । पर्व पूणिमादिः । तत्रोत्सवार्थमामन्त्रणे आह् वाने जाते सित । एतेनोत्सवे कौतुकादिप गमनसम्भवादाज्ञासद्भावे सर्वेषामेव गमनसौकर्यध्विनः ।

केचित्तु ""पल्लीप्रधानस्याङ्गनाभिरामन्त्रणे सम्पादिते सित" इत्याहुः। तत्राधिपस्येति शेषे पङ्कजदृशामिति कर्तरि षष्ठी बोध्या।

उपमेयं नोपमानाहँ न च कुमुदैः कैरवैः चन्द्रोदये विकासिभिरित्यर्थः। दिनकरस्य सूर्यस्य उदये उद्गमे तस्य स्वैरिणीनयनयुगलस्य विकासः स्फुटत्वं न भवति न वा इन्दोः चन्द्रस्य उदये इति शेषः। केवले तमिस अन्धकार एव तस्य विकासो भवती-त्यर्थः। अन्धतमसावृतमिष पन्थानं सा सुखेन पश्यतीतिभावः। कुमुदाम्बुजयो-रनुपमेयत्वे हेतूक्तया हेत्वलङ्कारः। स्वागता च वृत्तम्॥८०॥

एवमेव दिवसाभिसारिकामाह—दिवसेति। पल्लीनामिति। पल्लीनामधि-पस्य घोषपतेरित्यर्थः। पङ्गकजदृशां निलनेक्षणानां योषितां पर्वोत्सवाय कस्मि-विचत् पर्वणि महोत्सवं कर्त्वभित्यर्थः। आमन्त्रणे जाते आह्वाने कृते। सद्मजनाः

# सामान्याभिसारिका यथा— लोलच्चेलचमत्कृतिप्रविलसत्काञ्चीलताझङ्कृतिन्यञ्चत्कञ्चुकबन्धबन्धुरवलद्वक्षोजकुम्भोन्नति ।

सद्मजना इति । प्रकारान्तरेण दुःपरिहरत्वं व्यङ्ग्यम् । मार्गमध्यात्प्रत्यावृत्तिनिषेधाय मिथ इति । उत्सवप्रशंसया परस्य प्ररोचनामुपधायेत्यर्थः । तेन तद्दर्शनव्यतिरेकेण तदिच्छानिवृत्त्य-भावात्तत्पूर्वमनागमनध्रौव्यं व्यङ्ग्यम् ।

प्रकारान्तरेण प्रभोराज्ञानुल्लङ्घनात्सव्याजिमिति । तात्कालि-किश्तरःशूलादिव्यपदेशेनेत्यर्थः । अनायासादिभमतसिद्ध्या या विह-स्येति । युगपदेव गमनलाभाय गतयोरिति । कुञ्जादिव्यावर्तनाय शुद्धान्तिमिति । अत एवाभिसारान्तरवैलक्षण्यात् । कोऽपीति । प्रेमसाम्यसूचनाय यूनोरिति । दर्शनमात्रवारणाय कण्ठग्रह इति । शङ्काविरहत्वसूचनाय एष इति । अत एव विजयत इति । अन्याभिसा-रलभ्यपरिरम्भापेक्षयौत्कर्षः । तत्र पूर्वोत्तरकाले शङ्काया एव सद्भावात् ।

केचित्तु "उभयोर्युगपद्गमनेऽभिसारत्वाभावान्नेदं प्रकृतोपयु-क्तमुदाहरणम्" इत्याहुः । तन्न । बाधकाभावात् । कुञ्जादावुभाम्यां गमनेऽपि तद्व्यवहारस्य सकलाभियुक्तसिद्धत्वात् । अन्योन्यपरोक्षत्व-विवक्षायां प्रयोजनाभावात् ॥८१॥

लोलिदिति । "चेलं वसनमंशुकम्" इत्यमरः । चोलिति पाठेऽपि निचोलमेव ग्राह्मम् । भीमातिवत्पदैकदेशप्रयोगात् । कूपिसकपरत्वे गृहवासिनः कृतः प्रदिश्तः महानुत्साहोऽत्यध्यवसायो यस्मिस्तत् पुरः अग्रे प्रस्थिता प्रयाताः । पल्लीपितगृहमितिशेषः । अत्रान्तरे एतन्मध्ये सन्याणं मृषाकारण-मपिदश्येतियावत् स्थितयोः स्वगृह एव तिष्ठतोः विहस्य स्मित्वा शुद्धान्तं रहःस्थान-मितियावत् । गतयोः प्राप्तयोः स्विन्नौ मिथःसंस्पर्शात्सान्त्विकमावोदये स्वेदपूर्णौ कपोलौ ययोस्तौ तयोः । यूनोः युवितश्च युवा च तयोः । कोऽपि विलक्षणः एष विद्यमानः कष्ठग्रहः परस्पराश्लेषः विजयते सर्वोत्कर्षण वर्तते । काव्यलिङ्गा-लङ्कारः । शार्द्लिविकीडितं वृत्तम् ॥८१॥

#### स्फूर्जद्दीधिति विस्फुरद्गति चलच्चामीकरावङ्कति क्रीडाकुञ्जगृहं प्रयाति कृतिनः कस्यापि वाराङ्गना ॥८२॥

'न्यञ्चत्कञ्चुकबन्धबन्धुरवलद्वक्षोजकुम्भोन्नति' इति द्वितीय-चरणार्थेन पौनरुक्त्यापत्तेः। लोलत्वं गतिविशेषवशाच्चेले विशे-षणम्। ''तस्य तेन वा चमत्कृतिर्यत्र'' इति केचित्। वस्तुतस्तु लोलन्ती चेलचमत्कृतिर्यत्रेति पष्ठीसमासोत्तरपदो बहुवीहिः।

लोलत्वं विलासवशेन प्रतिक्षणं सिन्नवेशिवशेषसम्पादनात्। प्रविलसिदिति काञ्चीविशेषणम्; तदङ्गसङ्गेन शोभोदयात्। "तत्र लतात्वारोपात् तदीयझणत्कारे भ्रमररणितानुकारित्वलाभ" इति केचित्। वस्तुतः पूर्ववत्प्रविलसन्तीः काञ्चीलताझङकृतियंत्रेति समासः। प्रकर्षश्च परकीयादावभिसारसमये तदभावात्तदीय-काञ्चीसम्बन्धिकालान्तरझणत्कारापेक्षया ग्राह्यः। अत एव लतापदेन रणितविशिष्टकाञ्च्या अविच्छेदः सूच्यते। परकीयादौ काञ्च्यास्तद्रणितस्य चावश्यं परिहार्यत्वात्।

"उत्किप्तं करकङ्कणद्वयिमदं बद्धा दृढं मेखला। यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मञ्जीरयोर्म्कता।।" इत्यादि दर्शनात्। न्यञ्चद्वन्धनार्थं दृढमाकृष्यमाणं यत्कञ्चुकं तेन स्तनयोर्दृढत्वसूचनम् । अन्यथा तयोरिप न्यग्भावापत्तेः। तस्य बन्धेन बन्धुरा नम्प्रवदालक्ष्यमाणा। "बन्धूरबन्धुरौ ज्ञेयौ नम्प्रसुन्दर-योस्त्रिषु" इति रन्तिदेवः। शुष्कवस्त्रेण स्तनाच्छादने तस्याग्राव-

सामान्यविनतामिमसारिकात्वेनोदाहरति—सामान्येति। लोलदिति। लोलन्ती तरलायमाना चेलस्यांशुकस्य चमत्कृतिः चाकचिवयं यस्मिस्तत्। प्रविल्स्सिन्स्यः नितरां शोममानाः काञ्चीलतायाः क्षुद्रघण्टिकाया इतियावत्। झङकृतिः झण्टकारो यस्मिस्तत्। न्यञ्चतः बन्धनायाकृष्यमाणस्य कञ्चुकस्य चोलिकायाः बन्धेन बन्धेनेन ग्रन्थिनेतियावत्। बन्धुरा नम्रीभूता अत एव चलन्ती स्फुरन्ती वक्षोजकुम्भयोः स्तनकलशयोः उन्नतिः पीनता यस्मिस्तत्। स्फूर्जन्ती परितोऽनु-सरन्ती दीवितः कान्तिर्यस्मिन् विस्फुरन्ती विल्लान्तीति यावत् गतिर्गमनं यत्र। चलन्त्यः चञ्चलाः चामीकराणां हेम्नाम् "हेम हाटकम्। ' चामीकरं जातरूपं" मुग्धाया लज्जाप्राधान्येन, मध्याया लज्जामदनप्राधा-न्येन, प्रौढाया प्राकाश्यप्राधान्येन, धीराया धैर्यप्राधान्येन, अधीराया अधैर्यप्राधान्येन, धीराधीराया धैर्याधैर्यप्राधान्येन,

च्छिन्नोच्चतायास्तथा प्रत्यक्षाभावात् । अत एव वलन्तो तिर्यगव-च्छिन्नपीनत्वेन सहैव दृश्यमाना वक्षोजकुम्भयोहन्नतिर्यत्र।

"अनुदात्तेत्वलक्षणमात्मनेपदं चक्षिङो ङित्करणाज्ज्ञापकाद-नित्यम्। तेन लज्जालोलवलन्तीत्यादिशतृप्रत्ययसिद्धिः" इति वामनः। एतेन कञ्चुकग्रन्थिना वलन्ती तिर्यवप्रसारिणी स्तनोन्नति-र्यत्रेत्यपास्तम्।

स्फूर्जन्त्योऽत्यन्तं प्रकाशमाना दीधितयो देहाभरणप्रभा यत्र। विस्फुरद्गति शीधगमनौत्सुक्यात् चलन्त्यश्चामीकरसंस्कृतयः स्वर्णाभरणानि यत्रेति सर्वं क्रियाविशेषणम्।

क्वचित्तु ''प्रद्योतन्मणिकुण्डलद्युतिवलज्जाम्बूनदालङकृति-स्फूर्जन्मञ्जुलनूपुरध्वनिमनोराज्येन मन्दा गतिः'' इति द्वितीयतृतीय-चरणयोः पाठः। तत्रापि शतृप्रत्ययोपपत्तिः पूर्ववत्।

मणीति प्रकाशकत्वसूचनम् । एवं जाम्बूनदेत्यत्रापि । नूपूरेति । शब्दद्वाराप्रकाशकत्वं व्यङ्ग्यम् । तथा च शङ्काविरहान्नाभिसारसमये स्वानुमापकहेतुपरिहारयत्न इति भावः । "नानाभरणचित्राङ्गी" इति भरतवाक्यात् । कृतिनः पुण्यवतः । तत्सम्भोगस्य विलक्षण-सुखहेतुत्वात् । "सम्पत्तिमतः" इति केचित् ॥८२॥

मुग्धाया इत्यादि स्पष्टम्।

इत्यभरः। चमनम् इति चामी "चमु अदने" धातोः अजादिगणे पाठादिज् "अना-चमेः" इत्याऽङोऽविवक्षितत्वाद्वृद्धिः "कृदिकाराद्—" इति डीष्। चामीं करोति "कृञो हेतुताच्छील्ये" इति टः। अलङ्कृतयो भूषणानि यत्र। कर्मणि तद्यथा-स्यात्तथा। वाराङगना वारस्य वृन्दस्याङ्गना स्त्री सामान्यात्वात्। गणिकेत्यर्थः। कस्यापि कृतिनः अतिशयितभाग्यवतः पूर्वपुण्यजुषः। क्रीडाकुञ्जगृहं केलिलतानि-केतनं प्रयाति गच्छत्यभिसरतीत्यर्थः। स्वभावोक्तिरलङ्कारः। शार्व्लिवकी-दितं वृत्तम्॥८२॥ ज्येष्ठायाः स्नेहाधिक्यप्राधान्येन, कनिष्ठायाः स्नेहन्यूनत्द-प्राधान्येन, परोढायाः संगुष्तिप्राधान्येन, मुग्धाया इव कन्यकायादच, सामान्यवनिताया धनप्राष्तिप्राधान्येनाष्ट-विधनायिकावर्णनमिति विशेषः।।

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखैरस्रैरजस्त्रं गतं धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरा। यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिताः गन्तव्ये सति जीवित प्रियसुहत्सार्थः किमुत्सृज्यते ॥८३॥

अष्टभ्योऽतिरिक्तां नायिकां व्यवस्थापयितुमाह—-प्रस्थान-मिति । अमरस्य २लोकः, तद्विवरणानुसारेणास्यार्थसङक्षेपो यथा—— वलयप्रस्थानेन काश्यं व्यङ्ग्यम् । प्रियस्य सखायः प्रियसखाः । तत्स्थतौ स्थायित्वात्तत्प्रवासे चानवस्थायित्वात् ।

पूर्व प्रदिशतान् नायिकाभेदान् सहेतुनिर्देशमनू ह्शन्नुपसंहरति—मुग्धाया इत्यादि। प्रथमं मुग्धा-मध्या-प्रगल्मेति, मुग्धां विहाय मध्याप्रगल्मयोः प्रत्येकं धीरा-अधीरा-वीराधीरेति, तासामिप ज्येष्ठा-किनिष्ठेति द्विविधतया त्रयोदश-विद्या स्वीया, परोढा-कन्यकेति द्विविधा परकीया, एका च सामान्येति षोडश-भेदानां प्रत्येकं प्रोपितमर्तृ केत्याद्यष्टावस्था यत्पूर्वं प्रदिशितास्तत्र मुग्धाया यद्वर्णनं तल्लज्जाप्राधान्येन मुग्धायां लज्जाभावस्य प्राधान्यं भवतीतिभावः! सर्वत्र हेती तृतीया। मध्याया लज्जा च मदनं च तदुभयोः प्राधान्येन। प्रौढ़ायाः प्राकाश्यस्य प्रगल्भतायाः प्राधान्येन। धीरायां धैर्यस्याधीरायामधैर्यस्य धीरा-धीरायामुग्योरिप प्राधान्यं वर्ण्यत इति भावः। एवमेव स्नेहस्य प्रेम्ण आधि-वयमितरेकः तत्प्राधान्यं वर्ण्यत इति भावः। एवमेव स्नेहस्य प्रेम्ण आधि-वयमितरेकः तत्प्राधान्यं वर्ण्यत इति भावः। एवमेव स्नेहस्य प्रेम्ण आधि-वयमितरेकः तत्प्राधान्येन ज्येष्ठोच्यते स्नेहस्य न्यूनत्वं यत्र प्राधान्येन प्रदर्शते सा कनिष्ठा भवतीत्यर्थः। परेण अढा परोढा परपरिणीतेत्यर्थः। तस्यां सङ्गुष्तिः रहस्यगोपनं तत्प्राधान्येनेति मावः। सामान्यवनिताया धनप्राप्तरेव प्रधानत्वं वर्णत इत्यर्थः; एवं पूर्वोक्तषोडशविधानां प्रोषितभर्तृ काद्यष्टविधावस्थान्वर्णनं भवतीतिमावः॥

"नन्वेवमस्नैरित्यत्र तदनन्वयः । सित प्रिये तेषामभावादसित च सद्भावात् । सत्यां वलयमात्रस्य तिद्वशेषणंम्, अत एव धृतिचित्तयोर्न तदन्वयः" इति केचित् । अन्ये तु "कृतिमित्यनेन पूर्ववाक्यसमाप्त्या प्रियसखैरित्याहत्यैवाश्चविशेषणम् । विभक्त्यादिविपरिणामेन धृत्यादाविप तदन्वयाच्च । अतः प्रिये सत्यश्चणोऽप्रवृत्तिलक्षणमन-वस्थानम्, असित तु प्रवृत्तिलक्षणं तद्" इत्याहुः ।

अजस्रपदात्प्रथमं कान्तमुखावलोकनेच्छयाश्रुहरणं पुनरग्रे तददर्शनज्ञानजनितमन्युना तत्प्रवृत्तिरिति व्यङ्ग्यम् । "अमङ्गल-भयमन्युभाराभ्यां तदुभयम्" इत्यन्ये । धृतिः सन्तोषः । चित्तं मनो ज्ञानं वा । अधुनापि गमनसंशयान्निर्लज्जत्वं मनसो व्यङ्ग्यम् । अत एव गन्तुं व्यवसितं न तु गतमित्युक्तम् । यातुमित्यादिनाऽनुराग-मान्दचकाठिन्यप्रतिपादनद्वारा 'एवमप्यस्मै स्पृहयामीति' विधेरसदृश-समागमकारित्वरूपोऽपकर्षो व्यज्यते ।

''समं परस्परैककालिमिति'' केचित्। ''प्रियेण सहैककालम्'' इत्यन्ये। गन्तव्ये इत्यावश्यके तव्यप्रत्ययः। एतैः सहैव गम्यताम् इत्यर्थः। केचित्तु ''इदं प्रियगमनोत्तरं जीवितोपालम्भपरतयाऽपि सम्भवतीति न प्रकृतोदाहरणम्'' इत्याहुः।

अथावस्थाविशेषेण प्रोष्यत्पतिकाभिधं नवमं भेदं निरूपयन्नाह—प्रस्थानिति। हे जीवित! ममेतिशेषः। प्रियतमे दियते यातुं गन्तुं देशान्तरिमिति शेषः। निश्चितवेतिस कृतिनिर्णय इति भावः। बल्यैः कद्यकणैः प्रस्थानं कृतं यात्रा कृता। प्रियप्रवासजन्यविरहकाश्येंन तैः कराद् भृष्टिमितिभावः। प्रियसर्खैः प्रियाश्च ते सखायश्च तैरितिप्रयौरितिभावः। अस्रैः अश्रुभिः अजस्रं निरन्तरं गतम् पतितिमितिभावः। धृत्या धैयेण क्षणं पलमात्रमपीतियावत् न आसितम् नैव स्थितम्, सापि तदानीमेव गतेत्यर्थः। चित्तेन मनक्षा पुरा दियतगमनात्पूर्वमेव गन्तुं यातुं व्यवसितं निश्चतम्। एवं सर्वे वलयादयस्ते सुहदः समं सहैव प्रस्थितः गता इति यावत्। अतस्त्वयापि गन्तव्ये सित प्रस्थानिश्चये कृते सित प्रियाणा-मिष्टानां सुहदां मित्राणां सार्थः संद्धातः "सार्थों विणक्सभूहे स्यादिष संद्धात-मात्रके" इति मेदिनी। किम् कथं त्यज्यते निरस्यते ? शोध्रमेवैभिः सह गम्यताभिति भावः। समुच्चयालद्धकारः। शार्द्लिकिशिडतं वृत्तम्।।८३॥

इत्यादि प्राचीनग्रन्थित्खनादग्रिमक्षणे देशान्तरगमनिहिच्ते प्रयसि प्रोष्यत्पतिका कापि नदमी नायिका भवितुमहित। तथा हि तस्याः प्रोषितपतिकाविप्रलब्धोत्कासु नान्तर्भावः भर्तुः सन्निधिवतित्वात् । नापि नवमी नायिका भवितुमहिति,

यत्तु "यातुं निश्चितचेतिस न तु गते इत्यर्थस्तदसङ्गतम्, इति तन्न । वलयादिप्रस्थानपूर्वकालीनिश्चयाभिप्रायेणापि तदुपपत्तेः । स्यादेतत् । प्रोष्यदित्यसाधु । प्रवत्स्यत्पतिकेत्यस्यैव साधुत्वात् । लृडादेशे शतृप्रत्यये संप्रसारणनिमित्ताभावात् ।" !

सत्यम् । घत्रथे किवधानिमिति प्रपूर्वाद्वसेर्भावे कप्रत्ययः। कित्वात्सम्प्रसारणम्। 'शासिवसिघसीनां च' इति षत्वम्। प्रोषः प्रवास इतियावत्। तत्र साधुः प्रोष्यः। यत्प्रत्ययः। साधुत्वं च निश्चयेन तत्कर्तृ त्वरूपम्। स इवाचरन् प्रोष्यन्। आचारिक्ववन्ताच्छतृप्रत्ययः। तदुक्तं महाभाष्ये— ''अपर आह सर्वप्रातिपदिकेभ्यः आचारे क्विव्वा वक्तव्यः'' इति । भाविप्रवासेच्छानुमापकि ज्ञात्वानित्याचारार्थः। तादृशः पतिर्यस्या इति व्याख्येयम्।

अष्टस्वेवास्याः क्वचिदन्तर्भावः कृतो न स्यादत आह— तथाहीति। प्रोष्यत्पतिकाया इति विभाजकोपाधित्वेनोभयाननु-मतत्वेऽपि प्रोष्यत्पतिकात्वस्य धर्मस्योभयसिद्धत्वान्न पक्षतावच्छेद-काप्रसिद्धः। त्रितयानन्तर्भावे हेतुमाह—भर्तुरिति। न च विप्रल-ब्धाया भर्ता सिन्निधिवृत्तिरेवेति वाच्यम्, तद्दशापूर्वकाले तद्विरहात्। तथा च—इयमस्यामवस्थायां नोक्तित्रतयान्तर्भूता। एतत्पूर्वसम-यावच्छेदेन सिन्निधिवृत्तिभर्तृं कत्वात्। स्वाधीनपतिकावत्। सर्वत्रा-न्तर्भावपदस्य पृथगुपादानमनुषङ्गक्लेशपरिहारार्थम्।।

वक्तव्यशेषमाह—इत्यादीति । इत्यादि एवंप्रकारकोदाहरणानां प्राचीन-ग्रन्थिलखनात् प्राचीनकवीनां ग्रन्थेषूपलब्धेः अग्रिमक्षणे माविनि काले देशान्तर-गमनिश्चिते देशान्तरगमनं केनाप्यावश्यककारणेनेतिभावः, निश्चितं येनैवंभूते प्रेयसि दिथते सित प्रोष्यत्यितकाऽपि तदाख्याऽपि नवमी नवमसङ्ख्यापूरणी भर्तुः सिन्निधिवितित्वात् । नापि कलहान्तिरितायामन्तर्भावः, कलहाभावादनपमानितपितित्वाच्च । न खण्डितायामन्तर्भावः, प्रियस्यान्योपभोगचिह्नितस्यागमनाभावात्, प्रियायाः कोपसन्दर्शनान्तर्भावादर्शनात् काकुवचनकात्ररप्रेक्षणादि-पक्षपातदर्शनाच्च । न च वासकसज्जायामन्तर्भावः । वारित्यमाभावात्, सज्जीकरणभावनिर्वेददर्शनाच्च । न

ननु कलहाभावमात्रेण न तदनन्तभीवसिद्धः, कलहपदस्य तत्रोपेक्षोपलक्षणत्वात् । अन्यथा मुग्धायां कलहान्तरितायामव्या-प्तरत आह—अनवमानितेति ।

ननु इयं न खण्डिता, अन्यसम्भोगचिह्नितिप्रयदर्शनरिहतत्वा-दित्यत्र तादृशदर्शनोत्तरं पराङ्ममुखत्वादिदशायामपि खण्डितेति-व्यवहारात्। खण्डिताभेदरूपसाध्याभाववति हेतुसत्त्वाद्वचिभचार इत्यत आह-प्रियायाः कोपेति। तथा च प्रियकर्तृकान्यसम्भोगानु-मितिजन्यकोपवत्त्वस्य लक्षणत्वम्, प्रकृते च तदभावान्न खण्डिता-न्तर्भाव इति भावः। कोपाभावानुमापकमाह-काकुवचनेति। खण्डितायास्तु तस्प्रत्याख्यानतद्वैमुख्यादिरेव भवतीत्यर्थः।

स्यादेतत् । प्रियप्रवासज्ञानजन्यदुःखोत्तरकालीनप्रियसङ्गमा-भावनिश्चयाभाववत्त्वमेव वासकसज्जालक्षणम् । प्रियसङ्गमनिश्च-यवत्त्वोक्तौ असम्भवः स्यात्, भाविनिश्चयानुत्पतेरतस्तदभाव-निश्चयाभाव उक्तः। कतिपयसमयान्तर्भावेन प्रोषितपतिकायां तदभावनिश्चयसत्त्वाद्वयभिचार इत्यतो निश्चयाभावनिवेशः।

उत्कादिवारणाय प्रियप्रवासेत्यादि कालीनेत्यन्तं निश्चय-विशेषणम् । तथा च प्रकृतायास्तत्रैवान्तर्भावः । प्रियप्रवासज्ञान-जन्यदुःखसत्त्वात् । एतदवस्थालोचनादिना तदगमनस्यापि सम्भावि तत्वेन प्रियसङ्गमाभावनिश्चयासत्त्वाच्चेत्याशङ्क्याह—न वासकेति । हेतुमाह—वारेति । वारनियमो दिनविशेषावच्छेदेन प्रियसङ्गम-निश्चयः । स च भ्रमः प्रमा वेत्यत्रनाग्रहः । भवति च तस्यां प्रियसमा- च स्वाधीनपतिकायामन्तर्भावः। अग्रिमक्षण एव सङ्गविच्छेददर्शनात्। निह स्वाधीनपतिकायाः कदाचिदपि सङ्गविच्छेद इति सम्प्रदायः। व्रजन्नपि पतिः स्वाधीनपतिकया
निरुध्यते। अन्यथा भर्तरि स्वाधीनत्वमेव भज्येत।
नेह तथा सर्वथा भर्त्राविदेशगमनात्। किचिन्निविदाश्रपातिकवासवनविहारादिमदनमहोत्सवादिव्यतिरेकदर्शनाच्च। नाष्यभिसारिकायामन्तर्भावः। अभिसारोतसवाभावात् अन्तस्तापदर्शनाच्चेति युक्तमृत्पर्यामः।।

गमबोधकप्रामाण्यनिश्चयेन तत्सङ्गमनिश्चयः। शास्त्रकारव्यवहारा-नुसारादेव लक्षणव्यवस्थासिद्धः। अन्यस्या अपि रागौत्कटचे प्रियसङ्गमनिश्चयोऽस्त्येवेत्यत आह–सज्जीकरणाभावेति। सम्भोग-सामग्रीघटनाभावान्निर्वेददर्शनाच्चेत्यर्थः।

अयं भावः-अस्यामप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित एव प्रियसङ्गम-निश्चयः। तदभावनिश्चयस्यैवोत्कटत्वात्। अन्यथा प्रियसङ्गमनिश्चय-जन्यरितसामग्रीसङ्कतटनप्रवृत्तेहर्षविशेषस्य च प्रसङ्गात् ।

स्यादेतत्। पितर्मदधीन इति ज्ञानवत्त्वमेव स्वाधीनपितकात्वम्। तच्च क्वचित्प्रमा क्वचिच्च भ्रम इत्यन्यदेतत्। तथा च मदुक्त्या पितर्न गिमष्यतीत्येवंविधज्ञानवत्त्वात्। तत्रैवयमन्तर्भविष्यतीत्यत आह—न स्वाधीनेति । अयमर्थः—स्विवरहानुकूलप्रवृत्तिरिहतभर्तृं-कत्वमेव तत्। तथैवाभियुक्तव्यवहारात्। अन्यथा सर्वासामिप दशाविशेषे एतादृशज्ञानस्य सत्त्वादेकभेदपिरशेषापत्तेः। ज्ञानस्य विशेषणत्वे तु विषयान्तरसञ्चारदशायां तद्वचवहारानुपपत्तेः। नहीत्यत्र सम्प्रदायस्य प्रतियोगित्वेनान्वयः। निःश्वासान्तस्य वन-विहारादिव्यतिरेकस्य च तद्वैधम्यंस्य कथनम्।

ननु स्वस्याः कान्तसमानदेशत्वापादकव्यापारवत्त्वमभिसारि-कात्वम्, तदेवात्रास्तीत्याशङ्क्याह—नापीति । अभिसारोत्सवः लक्षणं तु यस्याः पतिरिग्रमक्षणे देशान्तरे यास्यत्येव सा प्रोध्यत्पतिका । अस्याश्चेष्टाः काकुवचनकातरप्रेक्षण-गमनविष्टनोपदर्शननिर्वेदसन्तापसम्मोहितः श्वासवाष्पादयः ॥

प्रियसमीपगमनानुकूलाभरणपरिग्रहादिः। तथा च प्रियसङ्गकेतित-देशसंयोगानुकूलव्यापारवत्त्वमेव लक्षणम् । नचात्र तादृशगमन-मस्तीति भावः। प्रियसङ्गमाशाजन्यसुखस्याभिसारिकाधर्मस्यात्रा-भावाच्चेत्याह—अन्तस्तापेति। भाविप्रियविरहज्ञानजन्येत्यर्थः।

यस्या इति। लक्ष्यत्वाभिमततदृचिक्तपरम्। पतिः प्रिय इत्यर्थः। अग्रिमेति। अयं गमिष्यतीत्येतादृशिनिश्चयानन्तरमित्यर्थः, क्षणे इति तद्योग्यस्थूलकालोपलक्षणम् । यत्समयान्तर्भविन गमनं भावीति ज्ञानं जातं तत्समय इत्यर्थः। तेन——

नायिका भिवतुमहीति। प्रोष्यदितिपाठमशुद्धं मन्यमानैः कैश्चित् प्रवत्स्यत्पतिकेति पाठः स्वीकृतः किन्त्वेतत्समाहितं समञ्जसाकारैः सम्बक्।

पूर्वोक्तास्वष्टस्वेवयं कृतो नान्तर्भवतीत्यत्राह—तथाहोति। प्रोषितपतिका देशान्तरगतभर्तृ का, विश्वलब्धा सङ्केतस्थलमगत्वा भर्त्रा विञ्चता, उत्का भर्तु-रनागमकारणं चिन्तयन्ती, तासु। अन्तर्भावो न भवितुमह्ंतीति शेषः। भर्तुः दियतस्य सिन्निध्वितित्वात् साम्प्रतं समीपस्थत्वात्। तासां तु तदवस्थासु भर्तृ सान्निध्यं न भवतीतिभावः। कलहान्तरितायामिष पितमवमत्य पश्चात् परितप्तायामित्यर्थः नान्तर्भावः कलहाभावात्, अनवमानितपतित्वाच्च नच तस्याः भर्त्रा कलहो जातो न तथा सोऽवमानित इत्यर्थः। न खण्डितायामित्यादि। खण्डिता सोच्यते यस्याः पितरन्यामुपभुज्य तत्संयोगचिह्नांकितस्तत्पाश्वे समायाति। नेयं तादृशी, अथच खण्डिता पत्ये काकुःवचनैः कातरप्रेक्षणादिभिश्च कोपं प्रदर्शयिति नेयं तथा करोति पत्युः सिन्निहितत्वात्। न च वासकसज्जायामित्यादि, नेयं वासकस्यज्ञत्यर्थः वारिनयमाभावात् पत्युरागमनित्वेरिनश्चयात् अग्रिमक्षण एव पत्यु-र्गमनिश्चयात् सज्जाऽभावस्य निविण्णतायाश्च तत्रावश्यमभावात् इत्यर्थः। न च स्वाधीनपतिकत्यादि। स्वाधीनपतिकाया न कदापि प्रियेण सङ्गिवच्छेदो भवतिति प्रसिद्धः किन्त्वस्या अग्रिमक्षण एव सङ्गिवच्छेदस्यावश्यमभावित्वात्। स्पष्ट-मन्यत्।।

मुग्धा प्रोष्यत्पतिका यथा—
प्राणेश्वरे किमिष जल्पित निर्गमाय
क्षामोदरी वदनमानमयाञ्चकार।
आली पुर्नानभृतमेत्य लतानिकुञ्जम्
उन्मत्तकोकिलकलध्वनिमाततान।।८४॥

किल्लं विअ खरहिअओं थ विसंहइ पि पिअत सुव्वइ जणिम्म । तह बढ्ढं भअवइ णिसे जह से किल्लं विअ ण होइं।। इत्यादौ नाव्याप्तिः।

प्रातरेव खरहृदयः प्रवत्स्यति प्रिय इति श्रूयते जने।
तथा वर्द्धस्व भगवति निशे यथास्य प्रातरेव न भवति।
इत्यर्थः। देशान्तरे नायिकादेशान्यदेशे, तेन तस्याः सहैव नयनेन
व्यभिचारः। यास्यत्येवावश्यं यास्यति। गमने कृतिनिश्चय इति
यावत्। अग्रिमसमये प्रियो गमिष्यतीत्येतादृशनिश्चयवत्त्वमिति
तात्पर्यम्, तेन तदुद्गमनहेतोर्नायकेनाज्ञानस्थलेऽपि नाव्याप्तिः।

अत्रेदं तत्त्वम्-प्रोषितभर्तृकायामेवेयमन्तर्भवतीति तल्लक्षण एव निरूपितम्। अन्यथा प्रवत्स्यत्पतिकाया अप्यतिरेकापत्तेः।।

प्राणेश्वरे इति । एतेन प्रियत्वसूचनम् । किमपीति कियाविशेष-णम् । वाष्पोद्रेकावरुद्धकण्ठादिकं यथास्यात्तथा । निर्गमाय प्रवासं

प्रोष्यत्पतिकाख्या नवमी नाथिकावश्यं स्वीकर्तव्येति दृढ्यन् तस्या लक्षण-माह—यस्या इति । यस्याः नाथिकायाः पितः अग्निमक्षणे किञ्चित्कालानन्तरं देशान्तरं नाथिकातो दूरदेशिमितियावत् । यास्यत्येव अवश्यमेव गिमिष्यतीत्यर्थः । सा प्रोष्यत्पतिका उच्यत इति शेषः । कान्तकर्तृकभविष्यत्प्रवास्ज्ञानप्रयोज्य-सन्तापवत्त्वं प्रोष्यत्पतिकात्विमित्यर्थः ।

अस्याद्येष्टा वर्णयति—अस्या इति । काकुवचनं गद्गदोक्तिर्वक्रोक्तिर्वा, कातरप्रेक्षणं दीनदृष्टचावलोकनम् गमनविध्नोपदर्शनं केनापि कारणेनास्य गमन-मवरुध्येत इतिचिन्तनं न तु गमने विध्नोत्पादनम् । निर्वेदः निर्विण्णता सन्तापः दुःखं देहौष्ण्यं वा सम्मोहः मूर्च्छनम् निःश्वासः दीर्घोच्छ्वसनं वाष्पादयः अश्रु किलन्नत्वादय इत्यर्थः । मध्या प्रोध्यत्पतिका यथा-गन्तुं प्रिये वदित निःश्वसितं न दीर्घमासीन्न वा नयनयोर्जलमाविरासीत्।
आयुर्लिपं पठितुमेणदृशः परन्तु

भालस्थलीं किमु कचः समुपाजगाम ॥८५॥

कर्तुम्। जल्पति पृच्छति सति। भावलक्षणा सप्तमी। जल्पनकाले वदनमा ईषन्नमयाञ्चकार न तु पर्याप्त्या। वैमनस्यानुमानापत्तेः। न च मध्ये न ऋशिमेत्यत्रोक्तरीत्या मुग्धाया उदरकार्श्यानर्हतया क्षामोदरीत्यनुपपन्नं, तत्र कृशत्वप्रत्यक्षविरहमात्रस्योक्तत्वात् किचित्का-र्थस्य तदापि सम्भवात्। "पीनोरुगण्डजघना" इति भरतवाक्यात्तदापि किंचिदुपचयस्य सत्त्वात्। अन्यथा प्रवासदुःखस्याप्यनुपपत्तेः। अत एव क्षामोदरीपदसार्थक्यम् । स्तनादीनां पीनस्तनीत्यादिव्यपदेश-प्रयोजकोपचयविशेषरहितत्वात् । तस्यां गमनविरोधिव्यापाराभावेऽपि सख्यास्तादृशव्यापाराश्रयत्वरूपव्यतिरेकसूचनाय पुनः शब्दः। तत्प्र-त्यक्षगमने तच्छब्दपरिचयः स्यादतो निभृतमिति । निकृञ्जस्य वृक्षादिभिरपि सम्भवाल्लतेत्युक्तम् । कोकिलशब्दस्य कालान्तरे ऽपि सम्भवान्न वसन्तानुमापकत्वमत उन्मत्तेति । तथा च शब्दवैलक्षप्यं तात्पर्यम्। कोकिलेति स्त्रीशब्दविजातीयत्वलाभार्थम्। तेन स्त्रीविशेष-सखीजन्यत्वानुमानं दूरपरास्तमिति भावः। वर्णात्मकशब्देऽपि कोकिल-कूजितसाम्यवर्णनात्तेन भ्रमो न स्यादतो ध्वनिमिति। भ्रमहेतुसामान्य-धर्ममाह--कलेति । एकध्वनेरश्रवणस्यापि सम्भवादाततानेति । ध्विनिमित्येकवचनं तु कोिकलशब्दभ्रमिवशेष्यत्वरूपैकधर्मान्वय-सूचनार्थम् ितथा च वसन्तागमबुद्धचा प्रियो न गच्छेदिति सखीतात्पर्यम् ॥८४॥

गृन्तुमिति । अनेन गमनस्य भावित्वसूचनम् । प्रिय इति गमनस्य दुःखजनकत्वम् । वदतीत्यप्रामाण्यशङ्कानिरासः । अन्येन्नोक्तौ तस्या अपि सम्भवात् । दुःखदैर्ध्यानुकूलं निःश्वासे दीर्धत्वं नासीत् । लज्जावशादित्यर्थः । निःश्वासमात्रं तु दुर्वारत्वाज्जात-

मिति तात्पर्यंम् । अन्यथा दीर्घेति विशेषणोपादानवैयर्थ्यात् । अश्रुणोऽप्यनाविभावोऽनेन व्याख्यातः । श्वासस्य हि स्वाभाविकतया किंचिद्वृद्धिर्दुर्लक्षा, अश्रुणस्तु आगन्तुकत्वाद्विशेष्यमात्रेणापि दुःखा-नुमानं स्यादितिभावः । केचित्तु "दुःखोद्रेकजनितम्च्छावशादश्रुणोऽप्यनुत्पत्तः । तिश्ववन्धनचेलाञ्चलविस्रंसादेवाग्रे कचस्य भालसम्बन्ध" इत्याहुः । तिज्वन्त्यम् । मध्यायां तद्वर्णनानौचित्यात् । तस्मान्मुखनमनेनोत्तरीयस्य क्रियोत्पत्त्या तेन च केशेऽपि क्रियोत्पत्तौ तत्समुदायादेकदेशस्य कचस्य पृथग्भाव इति रहस्यम्।

आयुर्लिपं जीवनावच्छेदकसमयविशेषबोधकमक्षरिवन्यासम्। पिठतुं वाचियतुं। तदानीं जीवनसन्देहे तदऽग्रेऽस्ति न वेति निश्चयार्थ-मितिभावः। अन्यत्र तिल्लिपेरप्रसिद्धत्वात्। भालेति। स्थलीति लिपियोग्यत्वसूचनार्थम्। कच इति गुरुपुत्रतादात्म्यारोपस्तद्द्शादर्शनेन नायकगमनाभावे तस्या जीवनमेव न स्यादिति सञ्जीवनिवद्या-तादात्म्यस्य भालकचसंयोगसूचनार्थः॥८५॥

मुग्वां प्रोष्यत्पतिकामुदाहरित—प्राणेति। प्राणेश्वरे इति। प्राणेश्वरे जीवितेशे निर्गमनाय विदेशं गन्तुं किमिष ईषदिष जल्पित कथयित सित क्षामोदरी तनुमध्येत्यर्थः। वदनं मुखम् आनमयाञ्चकार ईषन्नम्रमकरोत्। दुः खेन लज्जया
वेतिशेषः। पुनः अथ च आली तस्याः सहचरी निभृतं प्रच्छन्ना मृत्वेत्यर्थः।
लतानिकुञ्जं लतामण्डपम् एत्य आगत्य उनमत्तस्य क्षीवस्य कोकिलस्य पिकस्य
कल्प्विनमव्यक्तवाचं कुहूरविमितियावत्। आततान व्यस्तारयत्। वसनतागमनमसूचयदित्यर्थः। निदर्शनालङ्कारः वसन्तितिलका च वृत्तम् ॥८४॥

अथ मध्यां प्रोष्यत्पितकामुदाहरित—गन्तुमिति। प्रिये दियते गन्तुं वदित देशान्तरगमनिविषियणीं वार्तां कृतवतीत्यथंः। एणोदृशः मृगाक्ष्याः निःश्वितितं उच्छ्वासः माविविरहसूचकिमितिमावः। दीर्घम् आयतं न आसीत् नाभूत्। वा अथ च नयनयोः जलम् अश्रु न आविरासीत् न प्रादुरमवत्। परन्तु आयुर्लिष जीवनसूचिकां वर्णाविल विद्यात्रा लिखितामिति शेषः। पठितुं वाचियतुं कचः अलकः भालस्थलीम् ललाटदेशं समुपाजगाम किमु समायात इव, सा मुमूच्छेति भावः। अत्र निःश्वासाश्रुणोरप्रकटनेन लज्जावत्त्वम् मूर्च्छनेन च मदनाधिक्यमिति स्पष्टं तस्या मध्यात्वम्। उत्प्रेक्षालक्षकारः वसन्तिलका च वृत्तम्॥८५॥

प्रौढा प्रोष्यत्वितका यथा——
नायं मुञ्ज्ञति सुभ्रुज्ञामिव तनुत्वागे वियोगज्ञरस्तेनाहं जिहिताञ्जिलियंदुवते पृच्छामि सत्यं वद।
ताम्बूलं कुसुमं पटीरमुदकं यह्नम्धुभिर्दीयते
स्वादत्रैव परत्र तिकमु विषज्वालावलीदुःसहम्।।८६॥

नायिनित । सुभ्रवािनित सामान्येन प्रश्नो नायकस्य स्वावस्थान्त्रानं मा भूत् किन्तु व्यञ्जनयैव यथा स्यादित्येतदर्थः। अन्याभि-प्रायोणापि प्रश्नोपपत्त्या सहसा तस्या एव तदवस्थानवबोधात्। शाब्दानन्तरं तु जायमानस्तद्बोधो व्यञ्जनैकसाध्य इति भावः। अयं प्रसिद्धः स्वानुभवसिद्ध इति तात्पर्यम्। वियोगो विप्रलम्भस्तिश्वन्धनो ज्वरः सन्तापस्तेनान्यत आधिक्यलाभः। तदेवाह—तनुत्यागेऽपि न मुञ्चतीित । अपिशब्दस्तापान्तराणां तनुत्यागानन्तराननुवृत्तिलाभार्थः । विहिताञ्जलिरिति विप्रतिपत्तिकृतप्रश्ननिष्धार्थम्। यदुपते इति निर्वचनसामर्थ्यम्। प्रतारणनिषधार्थं सत्यमिति । तूष्णीमभावनिषधाय वदेति। पटीरं चन्दनं, स्पष्टमन्यत्। बन्धुभिरित्यवश्यदेयत्वार्थम्। अत्रैवैतदेहावच्छेदेनैव परत्र देहान्तरा-वच्छेदेनीव परत्र देहान्तरा-वच्छेदेनीव। सहसा भस्मसात्करणनिषधाय विषेति। तेन यातना-

तामेव प्रौढामुदाहरति—नायमिति। हे यदुपते! श्रीकृष्ण सुभ्रुवाम् अङ्गनानाम् अयं मया प्रत्यक्षेणानुभूयमान इति भावः। वियोगज्वरः विरहसन्तापः।
तनुत्यागेऽपि देहत्यागानन्तरमपि न मुञ्चिति नो जहाति। जीवनकालस्य तु का
कथेति भावः। तेन कारणेन अहं विहिताञ्चिलः कृतप्रणामा भूत्वेति होषः। त्वां
पृच्छामि त्वं च तदुत्तरं सत्यं वद, ताम्बूलं नागवल्लीदलं कुसुमं पुष्पं पटीरं चन्दनम्
उदकं जलं च बन्धुभिः आत्मीयैर्जनैः यद्दीयते यिष्ठमृज्यते तन्निमित्तक्मिति होषः।
तत् सर्वं ताम्बूलादि अत्र इव इहलोकवत् परत्र परलोकेऽपि विषज्वालावलीदुःसहम् गरलज्वालाशृङ्खलेवासःह्यम् स्यात् किमु? कस्याश्चिद् प्रौढ़ाया गोपिकाया प्रोष्यन्तं श्रीकृष्णमालक्ष्योन्तिरियम्। ताम्बूलादि विरहिण्यै यथा जीवने
संतापकरं तथैव कि मरणेऽपीति प्रश्नेन त्विद्वरहे मरिष्यामीति सूचनम्। उत्प्रेक्षाविशेषोक्ति-लुप्तोपमालङकाराणां सङ्करः। शार्द्वलिक्नीडितं वृत्तम्।।८६॥

परकीया प्रोध्यत्पतिका यथा-न्यस्तं पन्नगम्धिन पादयुगलं भिवतिविमुक्ता गुरौ
त्यक्ता नीतिरकारि किं न भवतो हेतोर्मया दुष्कृतम्।
अङ्गानां शतयातना नयनयोः कोऽपि क्रमो रौरवः
कुम्भीपाकपराभवश्च मनसो युक्तं त्विय प्रस्थिते।।८७।।

धिक्यलाभः। ज्वाला वेगविशेषः। तथा च मिताक्षरायाम्—-''धातो-र्धात्वन्तरप्राप्तिर्विषवेग इति स्मृतः''। तत्रैव विषतन्त्रम्—

वेगो रोमाञ्चमाद्यो जनयति विषजः स्वेदवक्रोपशोषौ तस्योध्वींऽतः परौ द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपौ॥ यो वेगात्पञ्चमोऽसौ नयनविवशतां कण्ठभङ्गं च हिवकां षष्ठो निःश्वासमोहौ वितरित च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य॥इति॥ तथा च त्वद्गमनोत्तरं मम प्राणिवयोगोऽवश्यं भावीति वस्तु व्यङ्ग्यम्॥८६॥

न्यस्तिमिति। पन्नगेति दृष्टभयादिप निवृत्त्यभावात्साहसा-तिशयसूचनम् । मूर्ष्टिन पदन्यासे तद्वेष्टनं सर्पस्वभावः। तदभावोक्त्या रागवशात्ततस्त्वरिततरं गमनं व्यङ्गयम्। पादयुगलमिति। एकपन्नगस्य शिरिस एकस्य, पन्नगान्तरस्य शिरिस द्वितीयचरणस्य न्यास इति लभ्यते। न्यस्तिमिति बुद्धिपूर्वकत्वं व्यङ्ग्यम्। एकत्वं तु जात्यपेक्ष्यम्।

न चेदं कथं प्रत्यवायजनकम्, दृष्टभयादेव निवृत्त्युपपत्तेरिति वाच्यम्; "विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावमान्याः कथंचन" इति याज्ञवल्क्योक्त्या सर्पावमानस्य प्रत्यवायहेतुत्वात्, विप्रादिसमभि-व्याहारात्।

अथ परकीयां प्रोष्यत्पतिकामुदाहर्तुमुपक्रमते परकीयेति। अत्र पति-पदेन कान्त एव ग्राह्यो न तु परिणेता। कन्यकायाः परिणयाभावात् परोढायाञ्च परिणेत्रपेक्षया कान्त एव स्नेहाधिक्यात्। उदाहरति न्यस्तिमिति। भवतो हेतोः त्वत्कारणात् त्वत्प्राप्त्यर्थमिति यावत्। मया पन्नगमूष्टिन सर्वफणायां पादयुगलम् सामान्यविनता प्रोध्यत्पतिका यथा-
मुद्रां प्रदेहि वलयाय भवद्वियोग
मासाद्य यास्यित बहिः सहसा यदेतत् ।

इत्थं निगद्य विगलन्नयनाम्बुधारा

वाराङ्गना प्रियतमं करयोर्बभार।।८८॥

गुरौ पत्यौ विषयत्वं सप्तम्यर्थः । गुरोरिति पाठेऽप्येवम्। भिवतराराध्यत्वेन ज्ञानम्। विमुक्तौ विशेषस्तु तत्त्यागे श्रविष्ठ-साधनत्वज्ञानसत्त्वेऽपि जारानुरागौत्कटचेन प्रवृत्त्या तत्पूर्वकत्वम्। नीतिर्धर्मशास्त्रं कुलमर्यादेत्यन्ये। भवत इत्यत्र "षप्ठी हेतुप्रयोगे" इति षष्ठी। त्वदर्थमिति यावत्। त्विय प्रस्थिते प्रस्थातुं प्रवृत्ते सित्। "गत्यर्थाकर्मकेति" कर्तरि क्तः। शतसंख्याविष्ठिन्ना यातना नरकष्क्। "यातना तीव्रवेदना" इत्यमरः। पापजन्यतावच्छेदकत्या सिद्धो दुःखवृत्तिर्जातिविशेषो नरकत्वम्। रौरवत्वादयस्तद्वचाप्या जाति-विशेषाः। इदं सर्वं युक्तमेवेति भावः।

केचित्तु ''रौरवो रुरुर्मृगिवशेषस्तरसम्बन्धी क्रमः त्वन्मार्गविलो-कनावृत्तिप्रयासः। कुम्भी कलशो। स्त्रीत्वं निर्गमनाननुकूलत्वरूपा-ल्पत्वद्योतनार्थम्। ''स्त्री स्यात्काचिन्मृणाल्यादिविवक्षापचयो यदि'' इत्यमरः। तत्र पाकः पुटपाकः तज्जन्यः पराभवः पीडा'' इति व्याचल्यः। यत्तु ''दुष्कृतफलत्वबोधने साक्षादसमर्थमेतद्'' इति, तत्र। दुःखस्य दुष्कृतजन्यत्वनियमात्।।८७।।

अङ्गिद्धयम् न्यस्तम् स्थापितम्। त्वदर्थं सङ्गकेतस्थलगमनादि सर्पोपिर पादन्या-समिव दुष्करमपि कर्म मया कृतिमिति मावः। गुरौ पित्रादिविषये भितः श्रद्धा विमुक्ता विशेषेण त्यक्ता, पित्रादयः श्रवश्चादयो वा विशेषेणोपेक्षिता न तिद्धषये किमपि चिन्तितिमितिमावः। नीतिः धर्मशास्त्रं त्यक्ता उत्सृष्टा। इत्थं किंदुष्कृतम् पापं नाकारि न कृतम्? अपितु सर्वं पापं कृतिमित्यर्थः। अतः त्विष प्रस्थिते प्रस्थातुमुद्यते सति अङ्गानां हृदयादीनां श्रतयातनाः अगणितवेदना इति यावत्। नयनयोः कोऽपि अवर्णनीयः रौरवः भीषणः क्रमः प्रारम्भः मनसः चित्तस्य च

### अहितकारिण्यपि प्रियतमे हितकारिण्युत्तमा । अस्या उत्तमैव सकलाक्चेण्टाः । तद्यथा—

मुद्रामिति । वलयाय वलयं कर्तुं प्रदेहीति प्रशब्दः पुनरग्राह्यत्वसूचनार्थः । ननु अङ्गुलीयकस्य वलयत्वमनुपपन्नमतो भवदिति ।
यस्मादेतत्प्रसिद्धं वलयं भवतो विश्लेषमासाद्य, सहसैव वहिर्यास्यति
हस्ताद् गलिष्यति, इति यावत् । वलये वियोगप्राप्तिस्तत्कालीनत्वेन
बोध्या । तथा च काश्योदयस्य भावित्वात्तदनुरूपं वलयमङ्गुलीयकमेव
युक्तमिति भावः । तत्प्रवासजन्यस्वदुःखविशेषसूचनाय । विगलदित्यादि ।
करयोस्तदवच्छेदेनेत्यर्थः । बभार श्रोध । मुद्राया कर एव सम्भवादितिभावः । केचित्तु "वलयाय वलयपतनप्रतिबन्धार्थम्" इत्याहुः ।
"अङ्गुलिस्थया मुद्रया वलयप्रतिबन्धासम्भवात्तदयुक्तम्" इत्यन्ये ॥८८॥
इत्यष्टविधनायिकानिरूपणम् ।

उत्तमादिभेदानाह—अहितेत्यादि । यद्भरतः— सर्वासामेव नारीणां त्रिविधा प्रकृतिः स्मृता । उत्तमा मध्यमा चैव तृतीया चाधमा तथा ।। या विप्रियेऽपि तिष्ठन्तं न वदत्यप्रियं प्रिया । न चिरं कोपमायाति दोषान्प्रच्छादयत्यपि ।।

कुम्भीपाकपराभवः कुम्म्यां कलक्यां यः पाकः पुटपाकः तस्य पराभवः कलेकाः। इति सर्वं युक्तम् एवेति शेषः। अत्र समुच्चयालङ्कारः, दुष्कृतसाहच्च्यात् रौरव-कुम्भीपाकनामकनरकप्रतीत्या समासोक्तिश्च। शार्दूलविकीडितं वृत्तम्।।८७।। सामान्यां प्रोष्यत्यितकामुदाहरित—सामान्येति। मुद्रामिति। वल्याय कङ्कणं निर्मातुं मुद्रां दीनारादि द्रव्यं प्रदेहि मह्यमिति शेषः। यत् यस्मात् एतत् मत्करस्थं वल्यं भविद्योगं त्विद्वरहम् आसाद्य प्राप्य त्वियं गते स्तीति मावः। सहसा झटिति बहिः यास्यिति करान्निर्गमिष्यिति विरहजन्यकाश्योदिति यावत्। इत्यं निगद्य उक्तवा विगलन्त्यः नेत्राम्यामधः पतन्त्यः अम्बुधाराः अश्रुप्रवाहाः यस्याः सा एवंभूता वाराङ्गना प्रियतमं कान्तं करयोः हस्तयोः बभार जग्राह। वल्याय वल्यस्थाने धारियतुं मुद्रां स्वकीयमङ्गुलीयकं देहीत्यप्यर्थो व्यज्यते, ''यास्यामीत्युदिते तन्व्या वल्योऽभवदूर्मिका'' इत्यादि दर्शनात्।। वसन्तितिलका वृत्तम्।।८८।।

पतिः शयनमागतः कुचविचित्रितोरस्थलः प्रसन्नवचनामृतैरयमर्ताप वामभ्रुवा। अर्चाच सुभगस्मितद्युतिपटीरपङ्कद्ववै-रपूजि विलसद्विलोचनचमत्कृतैरम्बुजैः॥८९॥

काम्या तु पुरुषैर्या तु कुलशोभाधनादिकैः।
कुशला कामतन्त्रेषु दक्षिणा रूपशालिनी।।
गृह्णाति कारणाद्दोषात्र त्वीर्ष्या प्रत्रवीति यत्।
कार्याकार्यविशेषज्ञा सुभगा चोत्तमा स्मृता।।
पुंसः कामयते या तु पुरुषैर्या च काम्यते।
कामोपचारकुशला प्रतिपक्षाभ्यसूयिनी।।
ईर्ष्यातुरा वा निभृता क्षणकोधा च गर्विता।
क्षणप्रसादना चैव सा नारी मध्यमा स्मृता।।
अस्थानकोपना या तु दुःशीला चातिमानिनी।
परुषा प्रतिक्ला च दीर्घरोषाऽधमा स्मृता।। इति।

पितिरिति । एतेन तदितिकमस्य सहनीयत्वं व्यङ्ग्यम् । देशान्तरागमने शयनसंयोगपर्यन्तं कोपनिवृत्तिरिप स्यादतः शयनिमिति ।
स्वकीयसम्भोगिचिह् नितत्ववारणाय आगत इति । शुद्धस्यागमने
कोपकारणाभावात् कुचेति । किञ्चिदालिङ्गनवारणाय चित्रितेति ।
किञ्चिच्चित्रताया अप्रत्यक्षात् वीति । तस्याश्लेषविशेषानुमापकत्वाय उर इति । तादृशनिपीडनक्षमत्वलाभाय स्थलेति ।
कोपाभाववैशिष्टचसूचनाय प्रसन्नेति । भावविशेषबोधकत्वाय
वचनेति । कोपाभावमात्रस्यौदासीन्येनािप सम्भवानमाधुर्यस्य लाभाय

अथावस्थामेदेनाष्टविधनायिकां निरूप्य गुणभेदेन विभाजयन्तुत्तमां लक्ष-यति—अहितेति । प्रियतमे दियते अहितकारिणि अप्रियं कुर्वत्यपि या हित-कारिणी तित्प्रयमेव करोति सा उत्तमा नायिका भवतीत्यर्थः । अस्याद्येष्टा वर्ण-यति—अस्याइति ।। अस्या उत्तमाया सकलाद्येष्टा सर्वं क्रियाकलापं उत्तमेव श्रेष्ठकोटिकमेव भवतीत्यर्थः । हिताहितकारिणि प्रियतमे हिताहितचेष्टा मध्यमा।
अस्यास्तु व्यवहारानुसारिणी चेष्टा। यथा-कान्ते साग्सि कञ्चुकस्पृश्चि तया साचीकृतग्रीवया
मुक्ताः कोपकषायमन्मथशरकूराः कटाक्षाङ्कुराः।
साक्ते दरहासपेशलवचो माध्वीकधारालसा
प्रीतिः कल्पलतेव काचन महादानीकृता सुभुवा।।९०॥

अमृतैरिति । प्रसादनानपेक्षत्वार्थे अयिमिति । सख्यादिद्वारकत्व-वारणाय वामभ्रुवेति । आरोपितत्ववारणाय अतिपीति । अन्यथा विदग्धतया नायकेन वचनिष्ठवैलक्ष्यण्येन कोपानुमाने तदस-म्भवात् । एवमग्रेऽपि । कोपपूर्वकत्वनिषेधाय सुभगेति । उच्चत्ववारणाय स्मितेति । "उत्तमानां स्मितं भवेत् ।" इति भरतोक्तेः । तच्चात्र हसितपरम् । "अलक्षितद्विजं धीरम्" इत्युक्त्या तत्र द्युतीत्यादेरनु-पपत्तेः । द्युतिपदं बद्धवचनान्तम् । द्रवैरित्यत्र तद्दर्शनात् । तेन हसिता-वृत्तिलाभः । लेपानुकूलत्वलाभाय पङ्कति । अतिघनत्वनिषेधाय द्रवेति । लक्ष्यात्पराङ्ममुखत्ववारणाय विलसदिति । दर्शनाभावेऽन्यस्य वैयर्थ्याद्विलोचनेति । जिह्यत्वादिवारणाय चमत्कृतैरिति । पूजानु-गुणलाभाय अम्बुजैरिति ॥८९॥

कान्तेति । अनुरागविषयत्वमात्रमर्थः। पारिभाषिके सापराध-

तदुदाहरित —पितरिति। कुचाभ्यां स्तनाभ्यां सपल्या इति शेषः। विचिन्तितं कर्बुरितं गाढालिङ्गनवशात्तत्रस्थचन्दनेनेत्यर्थः। उरस्थलं वक्षःप्रदेशो यस्य तादृशः सद्यः कृतापराघोऽपीतिभावः। शयनं तल्पम् आगतः सम्प्राप्तः अयं पितः वामभुवा वामा रुचिरा भूः यस्याः सा तया प्रसन्नानि प्रसादयुक्तानि वचनान्ये-वामृतानि तैः अर्तीप तृष्तः कृतः सुभगाः शोभनाः स्मितद्युत्य एव पदीरस्य चन्दनस्य पङ्कद्ववाः घनरसाः तैः अर्चाच व्यलेपीत्यर्थः। विलसद्भिः शोभमानैः विलोचनयोः नयनयोः चमत्कृतैः विलासैरेव अम्बुजैः कमलैः अपूजि अचितः। कोपनिभित्तेऽपि नोत्तमा कुष्यतीतितात्पर्यम्। स्पकोपमासन्देहानां सङ्करालङ्कारः। पृथ्वी-लता च वृत्तम्।।८९॥

त्वासम्भवात् । प्रसाधनाभाववैशिष्टचलाभाय कञ्चुकेति। न चरणेत्यर्थः। दर्शनमात्रवारणाय स्पृशीति। ग्रीवायास्तिरश्चीनत्व-करणमभिमुखागमनविशिष्टकान्तदर्शनोत्तरं बोध्यम्, न तु कटाक्ष-काले। नायकेन तदनवेक्षणप्रसङ्गात्।

यद्वा नायकापराधस्य प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षेण वा ज्ञाते पृष्ठत आगत्य तेन कञ्चुकस्पर्शस्य कृतत्वात्। तद्दर्शनार्थं साचीकृतेति योज्यम् । सम्भोगाननुगृणत्वलाभाय कोपेति। तदतीतत्वनिषधाय कषायेति । मन्मथिवशेषणं चैतत्। तेन शराणां दुःखसम्भिन्नरति-जनकत्वादुःसहत्वसूचनम्।

केचित्तु "कोपकषायाश्च ते मन्मथशरकूराश्चेति कर्मधारयेण द्वयमपि कटाक्षविशेषणम्" इत्याहुः। तन्न। पूर्वरीत्या नायिकाकोपस्य व्यङ्ग्यतया चमत्कारोत्कर्षात्।

अतिसाम्मुख्यनिषेधाय कटाक्षेति । तीक्ष्णत्वलाभाय अङ्कुरा इति । यद्वाङ्कुरेति प्रथमावस्थालाभात्तदुत्तरं किंचित्कालीनविप्रलम्भरूपा-वस्थान्तरसम्पादकत्वं व्यङ्गयम् । सान्त्वनमाह—साकूत इति । सप्तम्याः प्रीतेः पूर्वसमयेऽपि तद्विषयत्वं सूच्यते । कोपवचसो हर्षानाधायकत्तया पेशलान्तम् । हासोत्कर्षे वर्णोच्चारणविलम्बापत्त्या दरेति । "माध्वीकं मधु न द्वयोः" इत्यमरः । एकदेशमात्राविच्छन्नमाधुर्यवारणाय धारेति । तथा अलसा तेन चिरकालावस्थायित्वं व्यङ्गयम् । कल्पः सङ्कल्पो-ऽभिलाष इति यावत् । चुम्बनपरिरमभाद्यभिलाषविषयसम्पादकत्वात् । काचन लोकोत्तरा ।

दानपदं कर्मार्थकल्युडन्ततया देयपरम्। महत्त्वं प्रदेयान्तरापेक्षया वैलक्ष्यण्यात्। सद्य एव परमाह्लादहेतुत्वात्। तदेव वैलक्षण्यं च्विप्रत्ययार्थः। देयान्तरं हि दातृनिरूपितो यः सम्बन्धस्तिन्नवृत्ति-पूर्वकतत्सजातीयसम्बन्धविशिष्टं भवति। दातृस्वत्विनवृत्तेर्गृहीतृ-स्वत्वोत्पत्तेश्च। प्रीतिनायकयोस्तु समवायसम्बन्धस्तस्याश्च प्रिय-विषयकत्वसम्पादनमेव दानम्। तत्र च नायिकासम्बन्धनिवृत्त्यभावो विजातीयसम्बन्धश्चेति स्पष्टम्। विषयाश्रयोभयनिरूप्यत्वात्तस्या इतिदिक्॥९०॥ हितकारिण्यपि प्रियेऽहितकारिण्यधमा। एषैव निनि-मित्तकोपना चण्डीत्यभिधीयते। अस्या निष्कारणकोपत्वा-दधमैव चेष्टा। तद्यथा—— प्रस्थाने तव यः करोति कमलच्छायां मुखाम्भोरुहि श्रीखण्डद्रवधारया शिशिरया मार्गं पुरः सिञ्चति।

प्रस्थाने इति । उपवनविहाराद्यर्थयात्रायामित्यर्थः, तेनात्यन्तश्रमहे-त्वभावेऽपि तत्प्रतीकारप्रवृत्त्या प्रेमाधिक्यसूचनम्। करोतीति परिजनद्वारकत्वव्यावृत्तिः । अवयवान्तरापेक्षया मुखे तापस्य दुःसह-

मध्यमां लक्षयति—हिताहितेति । हितकारिणि प्रिये हितचेष्टावती, अहितकारिणि चाहितचेष्टावती मध्यमेति मावः। तच्चेष्टामाह—अस्या इति । व्यवहारं पत्युराचरणम् अनुसरतीति । उदाहरित—कान्ते इति । सागिस सापराधे
कान्ते प्रियतमे कञ्चुकं चोलिकां स्पृशतीति तस्मिन् साचीकृता रोषेण वन्नतां
नीता ग्रीवा कन्धरा यया तया सुभ्रुवा कोषेन रोषेण कषायाः लोहिताश्च ते मन्म
थशराः कामेषवः त इव कूरा दारुणा इतिमावः। एवं भूताः कटाक्षाङ्कुराः अपाङ्गेक्षणप्ररोहाः मुक्ताः निक्षिप्ताः। साकृते सानुनयाशये कान्ते इति भावः। दरहासः
मन्दहितं स्मितमितियावत्, स एव केसरः किञ्जल्कः यत्र तादृशं वचः वाक्यमेव माध्वीकं मधुनिमितं मद्यं तस्य धारया प्रवाहेण अलसा आलस्ययुक्ता कल्पलता सुरवल्ली इव काचन प्रोतिः अवर्णनीयप्रेमेत्यर्थः। महादानीकृता स्वर्णादिवह्ता । अभूततद्भावे च्वः। महादानानि यथा कूर्मपुराणे—

कनकाश्वतिला नागो दासी-रथ-मही-गृहाः। कन्या च किपला घेनुर्महादानानि वै दश ॥इति। रूपकोपमासन्देहानां सञ्जकरालङकारः। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्॥९०॥

अथाधमां लक्षयित — हितेत्यादि । या प्रियतमे हितकारिण्यपि अहितं करोति, अहितकारिणि तु का कथा साऽधमेत्यर्थः। एनामेव विश्विनिष्टि — एषवेति । एषा अधमा एव निनिमित्तम् अकारणं कोपना कोपकारिणी चण्डीत्यभिधीयते चण्डीप-देनोच्यते । 'चिंड कोपे' पचाद्यच् 'बह्वादिम्यस्च' इति डीष् । ''चण्डी कात्या-यनीदेव्यां हिस्रकोपनयोपितोः'' इत्यभिधानम् । तच्चेष्टां वर्णयति — अस्या इति । निष्कारणकोपत्वादस्याद्यचेष्टा अधमा नीचा तर्जनादिक्ष्पैव ।

तस्मिन्प्रेयसि विद्रुमद्रुमनदीह्निरङ्गित्तरिभ्रमिभ्रान्तवलान्तसरोजपत्रसदृशा भूयो दृशा ऋध्यसि ।।९१।।
विस्तरभिया प्रत्येकमेतासामुत्तममध्यमाधमभेदा
नोदाहृता इति।

तया मुखेति। कोमलत्वसूचनार्थम् अम्भोरुहीति । विवबन्तस्य सप्तम्यां रूपम् । छत्रादेः साधारण्यात्कमलेति । तेनातपप्रतिबन्धः सौरभप्रत्यक्षं कदाचित्स्पर्शे शैत्यं प्रत्यक्षं चेति बहूपकारत्वं व्यङ्ग्यम्। सजातीयोपकरणत्वसम्पादनातप्रतिष्ठाविशेष-च सजातीयस्य जनकत्वसिद्धिः। शुद्धोदकवारणाय श्रीखण्डेति । सेकयोग्यत्वलाभाय द्रवेति । बहुमार्गसेचनाय धारयेति । आतपविरोधित्वस्यापि लाभाय शिशिरयेति । रजोनिरोधमात्रस्य पयोमात्रेणापि सम्भवात् । पुरोऽग्रे गन्तव्यमिति यावत्। वस्तुतोऽग्रकाल एव सिञ्चतीत्यन्वयः। त्वत्पद-न्यासात्पूर्वमेवेति यावत्। तथा च व्यापारद्वयस्य युगपत्करणादनु-रागातिशयः । विद्रुमाणां प्रवालानां द्रवो निर्यासः। तस्य नद्यां रिङ्गतां तरङ्गाणां भ्रम आवर्तः । "स्यादावर्तींऽम्भसां भ्रमः" इत्यमरः । तत्र भ्रान्तं भ्रमणवत् । अतं एव क्लान्तं ग्लानं यत्सरोजपत्रं कमलदलं तेन सद्शा तुल्यया। विद्रुमेत्यन्तःकाठिन्यसूचनम्। द्रवपदं रतिसद्भावार्थम् । नदीत्यविच्छेदार्थम् । रिङ्गदित्युत्कण्ठा-सूचनम्। तरङ्गिति कौटिल्यव्यञ्जनम्। भ्रमेति रत्यपेक्षया काठिन्यौ-त्कटचसूचनम् । भ्रान्तेति चञ्चलत्वम् । क्लान्तेति पारुष्यम् । सरोजेति सरसत्वम्। यत्रेति एकदेशसूचनादसाकल्यं च व्यङ्ग्यम्। आवृत्तिसूचनाय भूय इति । कोधबोधकत्वात् कोधं प्रत्येव दृष्टेः करणत्वमुक्तम्।।९१।।

उदाह्रियते—प्रस्थान इति। यः प्रियतमः प्रस्थाने उपवनविहारादियात्रायां तव नायिकाया इत्यर्थः । मुखाम्भोक्हे वदनाञ्जे कमलच्छायां कमलपत्रेणातपनि-वृत्तिमिति यावत् । करोति । पुरः अग्रेऽग्रे मार्गं पन्थानं शिशिरया शीतल्या धीखण्डद्रवस्य चन्दनपङ्कस्य धारया प्रवाहेण सिञ्चति आर्डीकरोति। तस्मिन्

विश्वासविभ्रमकारिणी पाद्यवारिणी सखी। तस्या मण्डनोपालम्भशिक्षापरिहासप्रभृतीनि कर्माणि। मण्डनं यथा—

स्तनकनकमहोधरोपकण्ठे
प्रियकरपल्लवमुल्लसत्प्रमोदम्।
रहसि मकरिकामिषाल्लिखन्ती
कमलमुखी कमलात्सखीं जघान।।९२।।

नायिकानां सहायानाह—विश्वासेति। स्तनेति। एतेन मकरिकाले-खनौचित्यम् । कनकेति गौरत्वम् । तेन रक्तपल्लवाकारकरलेखन-योग्यत्वं व्यङ्ग्यम् । महीधरेति तुङ्गत्वम् । तेन प्रियकरसम्बन्ध-योग्यत्वं व्यङ्ग्यम् । महीधरेति तुङ्गत्वम् । तेन प्रियकरसम्बन्ध-योग्यत्वं व्यङ्ग्यम् । अत एवोपरिभागावच्छेदेन प्रियकरस्पर्शेऽपि पीत्वोन्नतत्वाभ्यामधोदेशावच्छिन्नसंयोगविरहात् । तदुपपत्त्यर्थम् । उपकण्ट इति । मकरिकाः स्तनोपरि नानाकाराः पत्रवल्यः । "पत्रलेखा पत्राविलिरमे समे" इत्यमरः । तत्सम्पादनव्याजात्स्तनेऽन्येषामनौचित्यात् । उल्लसत्प्रमोदमानन्दसूचकरोमाञ्चादियुक्तम् । स्तनस्पर्शे यदवस्थो नायकहस्तस्त्तसदृशमिति यावत् । अन्यस्य लिखने कोपप्रसङ्गात् प्रियेति । मर्दनादेरपि व्यङ्ग्यत्वात्करेति । तस्य सुखावहत्वव्यञ्जनाय पल्लविमिति । समुदाये तल्लेखने अवैदग्ध्यापाताद्रहसीति । अन्यथा स्तनप्रकाशानुपपत्तेः । तत्र प्रियकरव्यापारानर्हत्वाच्च । तदभिप्रायाज्ञानाद्वानन्दोत्पत्त्या कमलमुखीति । वस्तुतः कोधाभावात्कमलैरिति ॥९२॥

प्रेयित एवंविधे दिवते विद्वमद्भवनद्यां प्रवालरससरिति रिङ्गताम् उच्छलतां तरङ्गाणां लहरीणां भ्रमौ आवर्ते भान्तं इतस्ततोऽटमानम् अत एव क्लान्तं म्लानं यत् सरोजपत्रं कमलदलं तत्सदृशा तत्तुल्येन दृशा नेत्रेण भूयः पुनरिप कृष्यिस कोपं करोषि उपचारपरेऽपि प्रेयिस कोपवती नितरामधमासीति सखीवचनम्। यमकानुप्राससंसृष्ट उपमालङकारः। शार्द्लविकीडितं वृत्तम्॥९१॥

न्यूनत्वाक्षेपं निराकरोति- -विस्तरिभयेति । ग्रन्थविस्तारो मामूदिति कृत्वा एतासां पूर्वोक्तनायिकानां प्रत्येकं पृथवपृथगिति भावः । उत्तमादिभेदा नोदाहृताः । उपालम्भो यथा--

सान्द्रध्वानैर्मुखरितदिशः श्रेणयस्तोयदानां धारासारैर्धरणिवलयं सर्वतः प्लावयन्ति। तेन स्नेहं वहति विपुलं मत्सखी युक्तमेव त्वं निःस्नेहो यदसि तदिदं नाथ मे विस्मयाय।।९३।।

सान्द्रेति । दूत्यदशायां नायकं प्रति सख्या उपालम्भोऽयम् । निर्जनत्ववारणाय तोयदेति । सर्वदिग्व्यापकत्वलाभाय श्रेणय इति । तथा च
तद्शंनादेव तत्समीपगमनमुचितम्, इत्याशयः । चाक्ष्षस्य कदाचिदभावेऽप्याह—दिश इत्यन्तम् । श्रवणानर्हत्ववारणाय मुखरितेति ।
व्यासङ्गादश्रवणवारणाय सान्द्रेति । तथा च घनर्गाजतानुरोधाज्जिन्
ज्ञासाविरहेऽपि तज्ज्ञानमुचितिमत्यर्थः । एवं भूमीप्लावनसमर्थजलदर्शनेनापीत्याह—धारेति । अविच्छिन्नैरासारैरित्यर्थः । "धारा
सम्पात आसारः" इत्यमरः । धारापातैरितिपाठे स्पष्टम् । एकदेशाविच्छन्नत्ववारणाय सर्वत इति । सेकमात्रवारणाय प्लावयन्तीति ।
ए तादृशसमये मत्सखी नायिका । सख्यस्योभयप्रतियोगिकत्वात् ।
विपुलं कालान्तरीयस्नेहापेक्षयोत्कृष्टं स्नेहं त्वद्विषयकप्रीतिं वहति ।
इत्येतद्युक्तमेव । उद्दीपकविशेषेण तदौचित्यात् । अथ च स्नेहस्य
जलीयविशेषगुणतया जलबाहुत्ये तद्वाहुल्यस्यावर्जनीयत्वादिति
तात्पर्यम् । स्पष्टमन्यत् ।

अथ नायिकोपयोगिन्योः सखीद्रत्योरम्यहितत्वेनादौ सखीं लक्षयति— विश्वनसित । विश्वनसभ्य विश्वामश्य तौ कारयतीति विश्वनसिवश्चामकारिणी विस्नम्मनिवृंतितहायिका । पार्श्वचारिणी सहचरणशीला सखी भवतीतिशेषः । तत्कार्याणि गणयति—तस्या इति । मण्डनम् अलङ्करणं नायिकायाः । उपा-लम्भः आक्षेपवचनम् शिक्षा उपदेशः हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्तिनिभित्तक इतियावत् । परिहासः नर्भवाक् । तत्र मण्डनमुदाहरित—स्तनेति । कमलमुखी पद्मानना काचित् रहिस एकान्ते, स्तनौ कुचावेव कनकमहोधरौ स्वर्णशैलौ तयोः उपकण्ठेऽन्तिके मकरिकामिषात् स्तनालङ्कारकपत्रमङ्गलेखनव्याजात् मकरिकां लिखामीति व्याजादितिभावः । उन्लसन् उज्जम्ममाणः प्रमोदः आनन्दो यस्य तं सपुल- शिक्षा यथा--

#### सानन्दमालि वनमालिविलोकनाय निर्गच्छ कुञ्जमिति किन्तु विचारयेथाः। झङ्कारिणो मधुलिहो दिवसे भ्रमन्ति रात्रौ पुनश्चपलचञ्चपुटाश्चकोराः॥९४॥

केचित्तु "तोयदपङ्क्तयोऽर्थात्सखीश्रेणयः सान्द्रध्वानैरुपालम्भव-चनैर्मुखरितिद्दशः दुःखरोदनादश्रुधाराभिर्भृतलमि एलावयन्ति । उपालम्भै रोदनैश्च नायिकामानं निरस्यन्तीत्यर्थः । स्नेहमेव वहतीन्यन्वयः । एवकारः कोपनिषधार्थः । त्वं तु निःस्नेहोऽसीति मे विस्मयाय नास्ति, काकुप्राधान्यात् । अस्मदुपदेशेन तया मानत्यागेऽपि तवोपदेशकविरहात् स्नेहाभावस्यैवः युक्तत्वाद्" इति व्याचख्युः ॥९३॥

सानन्दिमिति । विलोकनगमनान्यतरिक्रयाविशेषणम् । "आपादल-म्बिनीं मालां वनमालां विदुर्बुधाः ।" पत्रपुष्पादिगुम्फितेयमिति स्वामी । "वनमाली विलिध्वंसी" इत्यमरः । तस्येति कर्मधारयसमासः । विलोकनाय दर्शनं कर्तुं कुञ्जं निर्गच्छ । अस्माद्शान्तिर्गमनपूर्वकं गच्छेत्यर्थः । अपेक्षणीयान्तरसूचनार्थं किन्त्वित । इति वक्ष्यमाणं विचारयेथाः विचारं कुर्याः । "णिचक्षच" इत्यात्मनेपदम् । झाङ्का-

कमिति यावत्। प्रियस्य दियतस्य करपत्लवं लिखन्तीं रचयन्तीं सखीम् आलीं कमलैंः लीलापबैरितिमावः। जघान ताडयामासः। सासूयमवलोकयामासेति-तात्पर्यम्। रूपकोपमालङकारः पुष्पिताग्रा वृत्तम्।।९२॥

उपालम्मोदाहरणमाह—सान्द्रेति। हे नाथ! प्रमो! सान्द्रध्वानैः निविडग-जंनैः मुखरिताः सद्याव्याः कृता दिशः आशा याभिस्ताः तोयदानां मेघानां श्रेणयः पद्धक्तयः धारासारैः अविरलवर्षणैः धरणिमण्डलं भूवलयं सर्वतः अभितः प्लाव-यन्ति जलमग्नं कुर्वन्ति। तेन कारणेनेति शेषः। मत्सखी नाधिकेत्यर्थः। विपुलं प्रचुरं स्नेहं गुणविशेषं प्रेमाणं च वहति धारयतीति युक्तमेव उचितमेवैतदितिभावः। किन्तु त्वं यत् निःस्नेहः स्नेहहीनः असि तद् इदं मे विस्मयाय कौतूहलाय वर्तते। आश्चर्यमेतदितिभावः। विशेषोक्तिरलङ्कारः। मन्दाकान्ता वृत्तम्॥९३॥ परिहासो यथा--

आगारभित्तिलिखितासु निवेदयस्व कः सप्तमो दशसु मूर्तिषु लोकभर्तुः। इत्थं सखीजनवचः प्रतिपद्य सद्यः सीता स्मितद्युतिभिक्त्तरयाञ्चकार।।९५।।

रिणः शब्दायमाना मधुलिहो भ्रमराः, दिवसे भ्रमन्ति सञ्वरन्ति। रात्रौ तु चपलाश्चञ्चपुटा येषाम् । मल्लिकापुट इति भाष्यप्रयोगात् पुंस्त्वस्यापि सत्त्वात् । चकोरा भ्रमन्तीत्यनुषङ्गः। तथा च यथा कमलभ्रमेण भृङ्गाश्चन्द्रभ्रान्त्या च चकोरास्त्वन्मुखं न व्यर्थयन्ति तथा विदध्याः, इतिभावः। दन्तनखक्षतादि यत्कुञ्जसम्भोगे भावि तन्मार्गे उक्तभ्रान्त्या मधुपादिभिः कृतिमिति त्वया पश्चादन्यभ्यो गोपनीयमिति परमतात्पर्यम्।

केचितु "भ्रमरशब्दैश्चकोरचञ्चूपुटिननादैश्च त्वां यः किश्चिद् ज्ञास्यित तेन यथा तैर्न ज्ञायते तथा गन्तव्यिमिति व्यङ्ग्यम् । यद्वा दिवसे दुर्जना भ्रमन्ति रात्रौ तु यामिकास्ते प्रकाशं करिष्यन्तीति ततो गोपनं व्यङ्ग्यम्" इत्याहुः । अन्ये तु "मधुलिट्-चकोरशब्दाभ्यां गानाधर-पानलोलुपतरुणप्रतीत्या तद्वपप्रतिबन्धकसत्त्वम्" इत्याहुः ॥९४॥

आगारेति । "विद्यादगारमागारमपगामापगामपि" इति द्विरूपकोषः । भित्तीति चित्रकर्मार्हत्वम् । लिखितासु चित्रत्वेनावतारितासु । लोक-

शिक्षामुदाहरित-सानन्दिमित । हे आलि ! वनमालिनः श्रीकृष्णस्य विलोक-नाय दर्शनाय सानन्दं निःशङ्किमित्यर्थः । कुञ्जं लतामण्डपं निर्गच्छ प्रयाहि किन्तु इति एवं विचारयेथाः विचिन्तयेतियावत् । तत्र दिवसे अहिन झङ्कारिणः झङ्काररवं कुर्वन्तः मधुलिहः द्विरेफाः भ्रमन्ति विचरन्ति, पुनः अन्यच्च रात्रौ निश्चि चयलं चञ्चलं चञ्चुपुटं सुपाटिकादलं मुखिमिति यावत्, येषां ते चकोराः जीवञ्जीवकाः भ्रमन्तिति शेषः । मुखरा दुर्जनास्तत्रानिशं विचरन्ति न निरापदं ते गमनिमत्यिभित्रायः सख्याः । दीयकमत्रालङ्कारः वसन्तिल्का च वृत्तम् ॥९४॥

परिहासेन तामुदाहर्तुमुपऋमते—परिहास इति। अयं च परिहासस्त्रिधा सखीकृतो नायिकाकृतो नायककृतो वा। सखीकृतमुदाहरित—आगारेति।

सख्याः परिहासवित्प्रयस्यापि परिहासो यथा——
भ्रूसंज्ञया दिश्चासि तिन्व सखीं न वाग्मिरित्थं विहस्य मुरवैरिणि भाषमाणे।
राधा चिराय दशनव्रणद्यमानबिम्बाधरा वदनमानमयाम्बभूव।।९६।।

भर्तुर्विष्णोः, दशसु मूर्तिषु । निर्द्धारणे सप्तमी । सप्तमः सप्तानां पूरणः । को वा किसंज्ञकः । निवेदयस्व बूहि तन्नामधेयमित्यर्थः । लोकभर्तृपदं तन्नामकथने लज्जानौचित्यार्थम् । उपेक्षानर्हत्वलाभाय सखीति । ऐकमत्यसूचनाय जनेति । तथा च विषयान्तरप्रश्नाभावेनोत्तरान्तर-दानानुपपत्तिरिति भावः । तात्पर्यनिश्चयाय वच इति । सङकतादेरन्य-थापि नेतुं शक्यत्वात् । श्रवणाभाववारणाय प्रतिपद्येति । सद्य इत्यस्योन्तर्याञ्चकारत्यत्रान्वयः । सीतेति समयानुरूपप्रतिपत्तिसूचनम् । "राघवत्वेऽभवत्सीता स्वमणी कृष्णजन्मिनि" इति पुराणोक्तेः । तिद्विषयकप्रमसूचनाय स्मितेति । विवक्षितार्थप्रत्यायकत्वात् । द्युति-भिरित्यभेदे तृतीया । उत्तरयाञ्चकार उत्तरमाचष्ट । स्मितकान्त्य-भिन्नमुत्तरमाख्यातवतीत्यर्थः । "तत्करोति तदाचष्टे" इति उत्तर-शब्दाण्णिच् । जिज्ञासितार्थविषयकप्रतीतिजनकत्वसाम्यादुत्तरत्वं नामानुच्चारणस्मिताभ्यामेव मम प्रियतमोऽयमितिभावः ॥९५॥

प्रियपरिहासे सङ्गितिमाह—सख्याः परिहासविदिति । सखी-कर्तृ कपरिहासविदित्यर्थः । परिहासत्वेन तस्यापि स्मरणे उपेक्षानर्हत्वात् प्रसङ्गसङ्गितिरित्यर्थः । भ्रसंज्ञया भ्रव्यापारेण, दिशसि आज्ञापयसि ।

आगारस्य भवनस्य भित्तौ कुड्ये लिखितासु चित्रितासु लोकभर्तुः नारायणस्य दशसु मीनाद्यवताररूपास्वित्यर्थः, मूर्तिषु प्रतिमासु सप्तमः सप्तसंख्यापूरकः कः अस्तीतिशेषः इति निवेदयस्य कथय। इत्थम् एवं सखीजनवचः सहचरी-वाक्यानि प्रतिपद्य उपलम्य श्रुत्वेत्यर्थः। सीता सद्यः सपिद स्मितद्युतिभिः मन्दिसासच्छटाभिः न तु वाग्मिरितिभावः। उत्तरयाञ्चकर प्रतिवचनं विद्यौ। अतिशयोक्तिरलङ्कारः। वसन्तितिलका वृत्तम् ॥९५॥

तद्वित्रयाया अपि परिहासो यथा— दिव्यं वारि कथं यतः सुरधुनी मौलौ कथं पावको दिव्यं तद्धि विलोचनं कथमहिद्दियं स चाङ्गे तव। तस्माद्यूतविधौ त्वयाद्य मुषितो हारः परित्यज्यता-मित्थं शैलभुवा विहस्य लिपतः शम्भुः शिवायास्तु वः।।९७॥

कोपवारणाय सखीमिति । तत्संवादार्हत्वलाभाय तन्वीति । भूसंज्ञयेत्यत्र व्यावर्त्यमाह न वाग्भिरिति । तथा च वचोऽनुच्चारणे को हेतुरिति भावः । दशनक्षतातिरिक्तहेत्वभावसूचनाय विहस्येति । हेत्वन्त-रोपन्यासवारणाय मुरवैरिणीति । वचनस्यातीतत्ववारणाय भाषमाण इति । राधेति प्रेमातिशयसूचनम् । "चिरायेति दूयमानान्व-योति" केचित् । "आगमनान्वयी"त्यन्ये । "चिराय चिररात्राय चिरस्याद्यादिचरार्थकाः" इत्यमरः । नखवारणाय दशनेति । संयोग-मात्रनिषेधाय व्रणेति । सम्भोगोत्तरकालं तस्य दुःखानुभवाद् दूयमानेति । दूझ उपतापे । दिवादिरकर्मकः । कपोलादेर्वचनानुपयोगात् । विम्बा-धरेति । बिम्बपदं तद्गुणयोग्यत्वार्थं स्पष्टमन्यत् ॥९६॥

दिव्यमिति । जलरूपं दिव्यं कथं युक्तं यतः सुरनदी तव मौलौ तिष्ठति । तथा च त्वदादृतत्वात्त्वत्पक्षमेव करिष्यतीतिभावः । केचित्तु "वारि दिव्यं कथमिति हरस्योक्तिः । त्वदभिमतं न वेति प्रश्नार्थः यत इत्यादि देव्या उक्तिरेवमग्रेऽपि" इत्याहुः । पावको वहनिरपि दिव्यं कथम् । तदिति विधेयलिङ्गग्राहित्वान्नपुंसकत्वम् । अहिः सपीऽपि दिव्यं कथं । चो हेतौ, स अहिस्तवाङ्गे तिष्ठति । तथा चैषां त्वत्सम्बन्धितया एतत्प्रामाण्येन तव चोरत्वाभावनिर्णयो न युक्त इति भावः । कुहकसत्त्वे भङ्गानृत्पत्तेः ।

ओषधीर्मन्त्रयोगांइच मणीनथ विषापहान्। कर्तुः द्यारीरसंस्थांइच गूढोत्पन्नान् परीक्षयेत्।। इति पितामहोक्तेः । एवं चोरत्वं सिद्धवित्तर्णीयाह तस्मादिति । कण्ठगतस्य मोषानुपपत्त्या द्यतेति । पणत्वेन स्थापित इत्यर्थः । चोरान्तरशङ्कावारणाय त्वयेति । जयवारणाय मुषित इति । कालव्यवधाननिषेधाय अद्येति । अल्पाभियोगवारणाय हार इति । अन्यथा जलादिदिव्यशङ्कानुपपत्तेः । "द्यूतान्वयीदिमत्यिप" केचित् । चौर्यानन्तरं नष्टत्ववारणाय परित्यज्यतामिति । चौर्यशङ्काया आरोपितत्वलाभाय विहस्येति । अन्योक्तौ परिहासत्वाभावादिभयोगपर्यवसानात् । शौलभुवेति । "अन्यमुखे परिवादो यः प्रियवदने स एव परिहासः" इति न्यायात् । लपित उक्तः । कर्मणि क्तः । स्वभावात् प्रियदातृत्वसूचनाय शम्भुरिति । एवंविधप्रियापरिहासोन्मीलितिविलक्षणानन्द-कन्दलतुन्दिलस्य सुखदानोपहितत्वस्य युक्तत्वात् । शिवायास्तु वः इत्याशीः ।।९७।।

प्रियकृतं परिहासमुदाहर्तुमुपक्रमते—तस्या इति । उदाहरित अभूसंज्ञयेति । हे तिव ! सुन्दरि ! सलीं सहचरीं अभूसंज्ञया मृकुटीिङ्गितेन आदिशसि आज्ञापयिसं कस्मैचि कार्यायेति शेषः । वाग्भिः वचनैः न नाज्ञापयसीत्यर्थः । इत्थम् एवं सुरवै-रिणि श्रीकृष्णे विहस्य हास्यं कृत्वा भाषमाणे उक्तवित सित राधा चिराय दीर्घकालं यावत् दशनवणेन दन्तक्षतेन दूयमानः खिद्यमानः अधरो दन्तच्छदः यस्या एवं भूता सती वदनं मुखम् आनमयाञ्चकार नम्रमकरोत् । लज्जया दन्तक्षतं निह्नोतं वितिमावः । वसन्तिलिङका छन्दः ॥९६॥

प्रियकृतिमिव प्रियाकृतमिं परिहासमुदाहरित — प्रियस्येति। दिव्यमिति। वारि जलं कथं केन प्रकारेण दिव्यं शपथोपकरणं भवतीित शेषः। यतः यसमाद् सुरधुनी गङ्गा मौलौ त्वन्मस्तके वर्तते। पावकः वह् निः कथं दिव्यं पूर्ववत्। हि यतः तत् तव विलोचनं तृतीयनेत्ररूपं वर्तते इतिशेषः। अहिः नागः कथं दिव्यं स च तवाङ्गे त्वदेहे निवसतीति शेषः। त्वदेहसम्पर्कात् पक्षपातसम्मावनया न भया जलवह् निनागानादाय गृहीतं तच्छपथग्राह्मिति भावः। तस्मात् कारणात् अद्य त्वया हरेण द्यूतविधौ अक्षकीडायां मुषितः चोरितः छलेन विजित इति यावत्। हारः मुक्तावली परित्यज्यताम् दीयताम्, इत्थम् एवं शेलभुवा पार्वत्या विहस्य हास्यं कृत्वा लितः उक्तः शम्भुः शिवः वः युष्माकं शिवाय कल्याणाय अस्तु। काव्यलिङ्गमलङकारः शार्द्लिविकीडितं वृत्तम् ॥९७॥

दूत्यव्यापारपारङ्गता दूती, तस्याः सङ्घट्टनिवरहिन-वेदनादीनि कर्माणि। सङ्घट्टनं यथा--अञ्चति रजनिरुदञ्चिति तिमिरिमदं दूति वञ्चिति मनोभूः। उक्तं न त्यज युक्तं विरचय रक्तं मनस्तिस्मिन्।।९८।।

दूत्येति । दूतस्य कर्म दूत्यम् । तस्य व्यापारो वक्ष्यमाणः । तत्र पारङ्गमा निपुणेत्यर्थः । न चैवमात्माश्रय इति वाच्यम्; वक्ष्य-माणव्यापारवत्त्वे तात्पर्यात् । अत्र भरतः—

प्रायो वेश्या सखी दासी कुमारी कारु शिल्पिनी। धात्री पाखण्डिका च<mark>ैव दूत्यः स्त्रीक्षणिका तथा।।</mark> मृजारूपवयोवेषमर्थयन्तं जनं तथा। दूतं वापि हि दूतीं वा न कुर्याद्वैशिकाश्रये।। प्रोत्साहने तु कुशलां मधुरकथां दक्षिणां चकालज्ञाम्। लडहां संवृतमन्त्रां दूतीभवंविधां कुर्यात्।। तया प्रोत्साहनं कार्यं तथा रागानुकीर्तनम्। यथोक्तकथनं चैव तथा भावाप्रदर्शनम्।। कुलभोगधनाधिक्यं कार्यं चैव विकत्थनम्। दूती निवंदयेत्काम्यमर्थानां चैव भाषणम्।। न च कामप्रवृत्तायाः ऋद्वाया वा समागमः। नानोपायैः प्रकर्तव्यो दूत्या हि पुरुषाश्रयः॥ उत्सवे रात्रिसंचारे उद्याने ज्ञातिवेश्मिन। धात्रीक्षये सिखगृहे तथा चैव निमन्त्रणे।। व्याधितव्यपदेशेन श्न्यागारनिवेदने। कार्यः समागमो नृणामेषु प्रथमसङ्गमे।।

एतेन सङ्घटनं व्याख्यातम् । विरहनिवेदनमपि भरतेनोक्तम्--

प्रदह्ममानः कामार्तो बहुध्यानसमन्वितः। प्रेषयेत् कामदूतीं तु स्वावस्थादर्शनं प्रति॥ सन्देशेनैव दूत्यास्तु प्रदद्यान्मदनाश्रयम्। तस्येयं संव्यवस्थेति कथयेद्विनयेन सा॥ अथावेदितभावार्थो रत्युपायं विचिन्तयेत्। अयं विधिर्विधानज्ञैः कार्यः प्रच्छन्नकामिने।। इदं चोपलक्षणं नायिकयापि दूतीप्रेषणोपपत्तेः।साहित्यदर्पणे—— दूत्यः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी। बालाप्रवृजिताकारुःशिल्पिन्याद्याःस्वयं तथा।।

कारः रजकीप्रभृतिः। शिल्पिनी चित्रकारस्त्री । आदिना ताम्बूलिका गान्धिकप्रभृतयः।

> कलाकौशलमुत्साहो भिक्तिश्चित्तज्ञता स्मृतिः। माधुर्ये नामविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्गुणाः।। एता अपि यथौचित्यादुत्तमाधममध्यमाः।

स्वयंदूत्यां दूतीपदस्य गौणत्वान्मुनिना तन्नोक्तम्। अञ्चतीति। दिनिनिषेधाय रजिनिरित्यन्तम्। अञ्चति समागच्छति, यद्वा गच्छति। वर्तमानसामीप्ये लट्। शुक्लपक्षवारणाय तिमिरिमिति। तेन गमनोचितः समय इतिभावः। अन्यथानुतापो भविष्यतीत्याह—चञ्चतीति। मनोभूः कामश्चञ्चति वल्गति। तदुद्रेकहेतुसमयवशादितिभावः। स्वप्रतिज्ञापि नोल्लङ्कथ्येत्याह-उक्तिमिति। ननु भ्रमात्प्रतिज्ञातं त्याज्य-मेवेत्यतो युक्तमिति। इष्टसाधनत्वांशप्रमाजन्यमिति भावः। बलवद-निष्टाननुबन्धित्वज्ञानं तु रागौत्कट्यादप्रयोजकिमत्याह-रक्तिमिति। रागयुक्तं मनस्तिस्मन्नायके विरचय। तत्संयोगानुकूलव्यापारं विधेहि

अथ दूतीं निरूपयंत्लक्षयति—दूत्यमिति। दूतस्य कृत्यमिति 'दूतविणग्भ्यां च' इति वार्तिकेन यत्। दूत्यव्यापारे यूनोः संयोजनादिकमंसु पारङ्गमा प्रवीणेति-मावः। तत्कृत्यान्याह—तस्या इति। सङ्घट्टनं मिथोऽनुरागमुत्पाद्य द्वयोर्मेलनम्। विरहिनवेदनादीनि एकस्य विरहावस्थाया अपरं प्रति सूचनादि तस्याः कर्माणि मवन्तीति भावः। सङ्घट्टनमुदाहरिति—अञ्चतीति। अथि ! रजनः रात्रिः अञ्चति गच्छिति, इदं प्रत्यक्षं तिमिरम् तमः उदञ्चति वर्धतः इति भावः। मनोभूः कामः चञ्चिति वल्गिति, तस्मात् उक्तं स्वयं प्रतिश्चतं मत्कथितं वा न त्यज मा जहीहि तिस्मन् दिथते मनः चित्तं रक्तम् आसक्तं विरचय विघेहि, इत्येव युक्तं समुचितिमिति यावत्। समुच्चयालङ्कारः उपगीतिश्च वृत्तम्।।१८।।

विरहनिवेदनं यथा--

चके चन्द्रमुखी प्रदीपकितका धात्रा धरामण्डले तस्या दैववशादृशापि चरमा प्रायः समुन्मीलित।। तद्बूमः शिरसा नतेन सहसा श्रीकृष्ण निक्षिप्यताम् स्नेहस्तत्र तथा यथा न भवति त्रैलोक्यमन्धं तमः।।९९।।

इतियावत् । रागयुक्तत्वस्य विधेयत्वे तु तन्मिलनप्रतिज्ञायाः पूर्वो-क्ताया अनुपपत्तेः । यद्वा । मदुक्तं न त्यजेति व्याख्येयम् । तिमिरिम-दिमित्यनन्तरं दूतीति पाठे नायिकाया उक्तिः । पूर्वार्द्धं प्राग्वत् । उक्तं नायकानयनानुगुणं स्वप्रतिज्ञातं न त्यज । तस्मिन् स्वोक्ते मनो रक्तं विरचय । तन्मा विस्मार्धीरितिभावः ॥९८॥

चक इति । चन्द्रमुखीति स्वभावतः प्रकाशत्वमाह्णादकत्वं च व्यङ्ग्यम् । राधा गोपकन्याविशेषः, धरामण्डले भूवलये । प्रदीपेति धरामण्डलवृत्तित्वसमानाधिकरणप्रकाशकत्वार्थम् । कलिकेति संस्थानविशेषसूचनार्थम् । दैववशाददृष्टवशात् । एतेन पुरुषप्रयत्नान-गनेयत्वं व्यङ्ग्यम् । चरमा दशानां मध्ये अन्त्या मरणरूपा या दशा मुख्या तद्वारणाय प्राय इति । जातकल्पैवेतिभावः। तदुक्तं दर्पणे——

> रसिवच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्ण्यते। वर्ण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्यादद्रतः।। जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसा काङक्षितं तथा।

प्रकृतमाह—तदिति। बूम इति बहुत्वं प्रार्थनाया अनुल्लङ्घनीय-त्वार्थं, शिरसा नतेनेति विज्ञप्तिविशेषार्थम्। सहसेति विलम्बने निधनध्रौव्यात् । श्रीकृष्णेति शृङ्गारानुकूलत्वं वर्णसाम्यात्तदिध-देवतात्वाच्च। "श्यामो भवति शृङ्गारः" इति "शृङ्गारो विष्णुदैवस्तु" इति च भरतोक्तेः। तत्र राधाष्ट्रपदीपकलिकायां स्नेहः प्रीतिः। तथा तेन प्रकारेण निक्षिप्यतां नितरां तिद्वषयत्वं प्राप्यतां यथा त्रैलोक्यं त्रिभुवनम् । अन्धं तमो गाढान्धकारप्रायं न भवति । प्रसिद्धदीपकलिकापि तिन्नवीणप्रसक्ततमोभीत्या तैलादिस्नेहेन शृङ्गारस्योभयनिरूपितत्वान्नायकोऽपि निरूप्यते । स च त्रिविधः । पतिरूपपतिर्वेशिकश्चेति । तत्र विधिवत्पाणि-ग्राहकः पतिः । यथा——

दीप्यत इति समासोक्तेः । न च लोकद्वये पूर्वमिष तदसत्त्वाद्भलोकग्रहणमेवोचितिमिति वाच्यम्; लोकत्रयमप्रकाशिमितिज्ञाने भूलोकः
प्रकाशवानिति ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात् । विशेष्यतावच्छेदकावच्छेदेन
तद्विशिष्टज्ञानं प्रति विशेष्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनापि
बाधबुद्धेः प्रतिबन्धकत्वादिति भावः ॥९९॥

<mark>।।इति नायिकानिरूपणं समाप्तम्।।</mark>

नायकनिरूपणे सङ्गितिमाह—-शृङ्गारस्येति । उभयेति । विषया-श्रयरूपेत्यर्थः । परस्परनिष्ठरतौ परस्परस्य विषयतया आश्रयतया च तन्निरूपणाधीननिरूपणत्वात् । बहुविषयकत्वेन प्रथमं नायिकायामेव जिज्ञासोत्पत्तौ तन्निरूपणे च तन्निवृत्ताववश्यनिरूप्यत्वेन सित प्रति-बन्धकीभूतजिज्ञासानिवृत्त्यविच्छन्नावश्यवक्तव्यत्वरूपोऽवसरः सङ्गिति-रितिभावः । एतेन "कारणतावच्छेदकाविच्छन्नयित्किचिन्निरूपणेऽपि

बिरहिनिवेदनमुदाहरित—चक इति । हे श्रीकृष्ण ! चन्द्रमुखी इन्दुवदना राघेत्यर्थः। धरामण्डले भूवलये धात्रा विधिना प्रदीपकिल्का दीपशिखा चक्रे व्यधायि । दैववशात् अदृष्टकारणात् तस्याः राधायाः दीपशिखाया वा अपि दशा अवस्था वर्तिर्वा प्रायः चरमा अन्तिमा समुन्मीलित समुल्लसित । तत् तस्माद्धेतोः नतेन न म्रेण शिरसा मस्तकेन कृतप्रणामा इत्यर्थः, बूमः विज्ञापयामः यत् तत्र राधायां दीपकिल्कायां वा विषयसप्तमी सहसा अविलम्बेन तथा स्नेहः प्रेमा तैलञ्च निक्षिप्यताम् निधीयताम् यथा त्रैलोक्यं त्रिभुवनम् अन्धं तमः गाढान्धकाररूप-मिति यावत् न भवति न जायते । यथा तैलं विना दीपशिखानिर्वाणे जगत्तम-साऽऽवृतं भवति तथैव त्वत्प्रणयमन्तरेण राधाया जीवनहानौ सौन्दर्यभासा जगद्विच्चतं स्यादतस्त्वर्यतामिति भावः । इलेपसङकीणाऽतिशयोक्तिरलङकारः । शार्द्लविकीडितं वृत्तम् ॥९९॥

अथ नायकनिरूपणमवतारयति—शृङ्गारस्येति । शृङ्गारस्य एतदाख्यस्य रसस्य उभयनिरूप्यत्वात् नायिकाया नायकस्य चान्योन्यं विषयरूपत्वादाश्रय- त्वं पीयूषमयूख मुञ्च शिशिरस्निग्धान्सुधाशीकरां-स्त्वं भोगीन्द्र विलम्बसे किमु फणाभोगैः शनैवीजय। त्वं स्वविहिनि कि च सिञ्च सिल्लैरङ्गैः शिरीषोपमैः सेयं शैलसुता कठोरमहसः कान्त्या पथि क्लाम्यति।।१००॥

कार्यनिरूपणं भवत्येव'' इत्यपास्तम् । निरूपणं हि शृङ्गारस्य स्वरूपादिप्रकारकशिष्यबुद्धिजनकशब्दप्रयोगः । स चोपयुक्तयावत्कारणनिरूपणाधीन एवेति स्पष्टम् । विधिवदिति । विवाहजन्यसंस्कारिवशेषाविच्छन्न इति यावत् । त्विमिति । सुधावृष्टिसामथ्यंलाभाय पीयूषमयूखेति सम्बुद्धिः । तेन तेजोमयतयोष्णस्पर्शवत्त्वमपास्तम् । जलावयवैस्तस्याभिभूतत्वात् । किरणवृष्टिः स्वत एव
सिद्धत्वात् । सुधासीकरानिति । एतेन स्थूलावयवनिषधः । तथा च
किरणनिष्ठशीतस्पर्शसाक्षात्कारेऽपि द्रवत्वाधिकरणिकचित्स्थूलावयवानां किरणसम्पृक्तत्वाभावेनार्द्रतां प्रत्यनुपयोगादाद्रत्वसम्पादकान् सूक्ष्मान् सुधावयवानेतदङ्गसंयुक्तान् कुर्वितिभावः । तदाह—
शिशिरस्निग्धानिति ।

नन्वातपप्रावत्ये सुधाशीकराणामिष शैत्याभिभवात् कथं प्रकृतो-पयोग इत्यत आह—त्वं भोगीन्द्रेति। फणानामाभोगैविस्तारैः समुद्वीजय व्यजनवद्वातं कृरु। तथा च देहे द्रवद्रव्यसम्बन्धे सित पवनेन तच्छैत्याभिव्यञ्जनात्स्वेदापनोदसिद्धिरित्यर्थः।

ननु चरणतलावच्छेदेन तप्तक्षारमृत्तिकासंयोगात्तापो दुर्वार इत्यत आह—त्विमिति । किंचेत्यधिकोक्तौ । स्वविहिनीपदमिभमत-स्थले जलसंयोगजननसामर्थ्यलाभार्थम् । सिञ्चेत्यत्र पन्थानिमिति कर्म योजनीयम् । तेन चन्द्रस्वविहिन्योः प्रार्थनफलभेदो नास्तीति निरस्तम् । घर्मसहननिषेधाय शिरीषोपमैरिति । तदसिद्धि-वारणाय—सेयमिति । शीघ्यगमनिरासाय शैलसुतेति । गमनावश्य-कत्वलाभाय पथीति । क्लमुग्लानौ ''शमामष्टानाम्'' इति दीर्घः ।

गदितैः क्षामक्षामैर्नेत्रविकारैश्च दीनसंचारैः। श्लथभावेनाङ्गानां मुहुर्मुहुर्निदेशयेद् ग्लानिम्।।'' इति भरतः॥१००॥

## अनुकूलदक्षिणधृष्टशठभेदात्पतिश्चतुर्धा। सार्वकालिक-पराङ्गनापराङमुखत्वे सति सर्वकालमनुरवतोऽनुकूलः।

यद्यपि धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च। धीरप्रशान्त इत्ययमुक्तः प्रथमं चतुर्भेदः।। इति भेदचतुष्टयस्यापि ग्रन्थान्तरेषूक्तिः। तथा च चतुर्णामनु-कूलादिभेदचतुष्टयेन षोडशत्वेन तेषामप्युत्तमादिभेदत्रयेणाष्टचत्वा-रिशद्भेदाः। तदुक्तं दर्पणे—

त्रैविध्यात्सर्वेषामुत्तमाधममध्यमत्वेन ।
उक्ता नायकभेदाइचत्वारिंशत्तथाष्टौ च ॥इति ।
तथाप्याद्यानां चतुर्णां तद्भेदानां श्रङ्कारानुपयोगितया तदुपयुक्तभेदानेवाह—अनुकूलेति । सार्वकालिकेति । दक्षिणवारणाय सत्यन्तम्
विरक्तवारणाय विशेष्यम् । अनुरक्त इत्यत्रानुरागविषयकत्वाभाववदङ्गनाविशेषणे भेदे यस्याः प्रतियोगित्वं तस्यामित्यर्थः । तथा
च स्वविषयवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकधर्मासमानाधिकरणविषयत्व-

रूपत्वाच्चेत्यर्थः। नायकोऽपि निरूप्यते लक्षणोदाहरणैर्विविच्यते। नायिकायाः पूर्वं निरूपितत्वात्। नायकं विभजते—स चेति। स नायकः त्रिविधः त्रिप्रका-रकः। भेदाश्च पतिः उपपतिः वैश्विकश्चेति। चः समुच्चये, इतिरवधारणे। पति लक्षयिति विधिवदिति। विधिवत् शास्त्रोक्तेन परम्परानुगतेन च नियमेन पाणिग्राहकः पाणिग्रहणसंस्कारकर्तेत्यर्थः पतिः उच्यत इति शेषः।

तदुदाहरित—पितिरित । त्विमित । हे पीयूषमयूख ! सुघांशो ! त्वं शिशिराः शीतलाश्च ते स्निग्धाः मसृणाश्च तान् सुधाशीकरान् अमृतकणान् मुञ्च विसृज । हे भोगीन्द्र ! नागराज ! त्वं किमु किमर्थं विलम्बसे विलम्बं करोषि फणाभोगैः फटाविस्तारैः शनैः मन्दंमन्दं वीजय व्यजनं बुरु । हे स्वविहित ! स्वगंङ्गे त्वं सिल्लैः जलैः सिञ्च आर्द्रीवुरु । किञ्च यतोहि सा प्रसिद्धा इयं पुरोगा शैलसुता पार्वती पिथ मागें कठोरं महः यस्य तस्य तीक्ष्णातपस्य सूर्यस्येत्यर्थः । कान्त्या त्विषा शिरीषोपमैः कपीतनवुः सुमकोमलैः "शिरीषस्तु कपीतनः" इत्यमरः । अङ्गैः अवयवैः कलम्यित ग्लायित । मदुपजीविनो यूयं मत्पाणिगृहीतामुपचरतेति पत्यः शङ्कारस्योवितः । उपमासंसृष्ट परिकरोऽलङ्कारः । शार्द्रलविकीडितं वृत्तम् ॥

यथा--

पृथ्वि त्वं भव कोमला दिनमणे त्वं शैत्यमङ्गीकुरु त्वं वर्त्मन् लघुतां प्रयाहि पवन त्वं स्वेदमुत्सारय। सान्निध्यं श्रय दण्डकावन गिरे निर्गच्छ मार्गाद्बहि-वेंदेही विपनं मया सह यतो निर्गन्तुमुत्कण्ठते।।१०१।।

वद्रतिकत्वमनुकूलत्विमिति तात्पर्यम्। उभयत्र रतिसत्त्वे उक्तधर्म-समानाधिकरणविषयत्वस्यैव रतावापत्तः। तदुक्तम्—

अतिरक्ततया नार्यां करोति नान्याङ्गनाप्रसङ्गं यः। स्यान्नायकोऽनुकूलः स रामवज्जनकतनयायाम्।।

पृथ्वीति। अनेन स्वाभाविककािठन्यसूचनम्। कोमला सुकुमारस्पर्शा भव। पुष्पादिरूपपृथिव्याः कोमलत्वेऽपि संचरणोचितायास्तदभावात् न सिद्धसाधनम्। तथापि निदाधपीडासम्भवात्प्राह—दिनमणे इति। मणित्वारोपो दाहप्रतिकूलत्वनिषेधार्थः। अतिदीर्घमार्गस्य तथापि दुर्गमत्वादाह—त्वं वर्त्मन् इति। लघुमार्गेऽपि श्रमसम्भवादाह—पवनेति। स्वेदं मार्गगतिजन्यमुत्सादय नाशय। तेन खेदान्तरोत्पत्तिप्रतिबन्ध-कत्वमात्रं निरस्तम्। गन्तव्यदेशसंयोगस्यानुदेशे मार्गलाधवस्य स्वत एव सिद्धत्वाद् विध्यनौचित्यमत आह—साित्रध्यमिति। दण्डका गोदावरीप्रदेशविशेषः। "मनुष्यसामन्तस्तो निषङ्गी सहानुषस्तिष्ठित

चतुर्विधतया पति विभाजते—अनुकूलेत्यादि। अनुकूलं लक्षयति—सार्व-कालिकेति। सर्वस्मिन् काले भवं सार्वकालिकं सर्वदैवेत्यर्थः पराङ्गाः परस्त्रियः ताम्यः पराङ्मुखत्वम् अननुरागवत्त्वमितियावत्। तस्मिन् सित सर्वकालम् अत्यन्त-संयोगे द्वितीया, अनुरक्तः अनुरागवान् स्वपरिणीतायामिति शेषः, एवंविधो नायकः अनुकूलः उच्यत इतिभावः।

उदाहरति—पृथ्वीति। हे पृथ्वि ! वसुधे त्वं कोमला मृद्धी भव काठिन्यं त्येजेतिमावः। दिनसणे ! भास्कर ! त्वं शैत्यं शीतलत्वम् अङ्गोकुरु स्वीकुरु तापं जहीहीतियावत्। हे वर्त्मन् ! मार्ग ! त्वं लघुतां प्रयाहि दीघों मा भव यथा गन्तव्यं स्थानं शीद्यमियं लभेतेतिमावः। हिपवन ! वायो ! त्वम् खेदं गमनक्लमम् अस्वा इतिशेषः। उत्सारय दूरीकुरु। हे दण्डकावन दण्डकाख्यारण्य !

सकलनायिकाविषयसहजानु रागो दक्षिणः। यथा--एतत्पुरः स्फुरति पद्मदृशां सहस्रमक्षिद्वयं कथय कुत्र निवेशयामि।
इत्याकलय्य नयनाम्बुरुहे निमील्य।
रोमाञ्चितेन वपुषा स्थितमच्युतेन ॥१०२॥

दण्डकायाम्" इति मुरारिस्तथापि मध्यगतपर्वतारोहणं दुर्घटमेवेत्यत आह—गिरे इति । स्वस्थानान्निर्गतस्यापि मार्गमध्यदेशावस्थाने दोषतादवस्थ्यमित्यतो मार्गाद् विहरिति । अस्मद्गन्तव्यादितिभावः । केचित्तु "दण्डकावनसम्बन्धिगिरे इत्येकपदं, सान्निध्यं श्रय मार्गाद्-बहिर्वा निर्गच्छ" इत्याहुः । "विदेहा मिथिला प्रोक्ता" इति हलायुधः । तस्यगं भवा वैदेही । अनेनायोनिजत्वाद्यतिशयसूचनम् । अतर्कितोपनतत्वलाभाय-सहसेति । वनगमनस्यानौचित्यान्मया सहेति ।।१०१।।

सकलेति । बह्वर्थकम् । शठवारणाय सहजेति । एतदिति । तदनाकितिचाक्षुषसूचनम् । परस्परव्यवधानिषधाय पुर इति । रामणीयकसाम्यलाभाय स्फुरतीति । यौवनव्यञ्जनाय पद्मदृशामिति । अनेन मदीयचाक्षुषिवषयत्वतदभावोभयग्राहकत्वं व्यङ्गयम् । बह्वीनामपि सम्मुखस्थानां युगपदेव समूहालम्बनं चाक्षुषं स्यादत आह—सहस्रमिति । तथा च मदपेक्षया पृष्ठतः पुरतश्च विद्यमानानां युगपन्न चक्षुःसंयोगसम्भव इति भावः । नेत्रबाहुत्यवारणाय अक्षिद्वयमिति । कुत्र कस्यां वा नायिकायाम् । कथयेत्यस्य वाक्यान्त-रमध्ये प्रवेश आकुलत्वव्यञ्जनार्थः । इत्येवमाकलय्य विचार्य नयने-प्रमुश्च स्वश्च तिमीत्य । शेषवैमनस्यप्रसङ्गात् एकस्या अपि चाक्षुषं मा भूदित्यभिप्रायः । अम्बुरुहपदं तद्रर्शनलालस्या विकासित्व-लाभार्थम् । अनुरागाभाववारणाय रोमाञ्चितेनेति । अवयवमात्र-निषेधाय वपुषेति । अनुरागसाम्यलक्षणादच्युतेनेति । यत्तु ''अनेकनायिकाविषयत्वाद्वतेराभासत्वम्''इति । तन्न। नायिकानिष्ठाया

## भूयः कृतिनिःशङ्कदोषोऽपि भूयो निवारितोऽपि भूयः प्रश्रयपरायणो धृष्टः । यथा—

अनेकविषयकरतेरेव तथात्वेन शास्त्रकाराभिमतत्वात् । यदिष "परनायिकाविषयकत्वात्तद्" इति । तदप्यसत् । प्रत्यवायप्रयोजक-तयैव रतेराभासत्वात् । ईश्वरे च मिथ्याज्ञानात्यन्ताभावेनाधर्मानु-दयात् । तदुक्तम्—

धर्मव्यतिकरो दृष्ट ईश्वराणां हि साहसम्। तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा ॥ इति। इदं च वस्तुगत्योक्तम्। प्रकृते तु स्वीयामात्रविषयकत्वेनाप्यु-पपत्तेः शङ्कैव निरवकाशेतिदिक्॥१०२॥

भूय इति । तथा च दर्पणः— कृतागा अपि निःशङकस्ताडितोऽपि न लिज्जितः। दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक् कथितो धृष्टनायकः।।

त्वं सान्निध्यं श्रय सामीप्यं कुरु । हे गिरे ! पर्वत । मार्गाद् पथः बर्हिनिर्गच्छ मार्गान्वरोधं मा कुर्विति भावः । यतः हि असौ सीता इयं जानकी मृद्धङ्गीतिभावः । मया रामेण सह विपिनं वनं निर्गन्तुं प्रयातुम् उत्कण्ठते वाञ्छति । सीतायामनन्य-साधारणप्रणयदर्शनाद्रामस्यानुकूलनायकत्वम् । समुच्चयालङ्कारः । शार्दूल-विक्रीडितं वृत्तम् ॥१०१॥

दक्षिणं लक्षयति—सकलेति। सकलनायिकाविषयकः एकाधिकनायिकासु सत्सु सर्वास्वेव समः अन्यूनाधिकः सहजः स्वाभाविकः न तु कृत्रिम इतिभावः। अनुरागः आसक्तिर्यस्य स दक्षिण इत्युच्यते।

तमुदाहरति—दक्षिण इति। एतदिति। एतत् प्रत्यक्षमेव पुरः अग्रतः।
पग्नदृशां कमलेक्षणानां सहस्रं सङ्ख्यायां दशशतिमिति यावत्, स्फुरित शोभते,
तत् अक्षिद्वयं स्वकीयं नेत्रयुगलं कुत्र कस्यां नायिकायामित्यर्थः। निवेशयामि
स्थिरीकरोमि इति कथ्य सखे बूहीत्यर्थः। इत्याकलय्य एवं विचार्य अच्युतेन
कृष्णेन नयनाम्बुरुहे नेत्रकमले निमील्य सङ्कोच्य रोमाञ्चितेन संजातपुलकेन
वपुषा देहेन स्थितम् अस्यायि। दाक्षिण्यभङ्गभिया नेत्रे निमील्य रोमाञ्चबाहुल्यं
प्रकटितमितिमावः। रूपकालङ्कारः। वसन्ततिलका छन्दः॥१०२॥

बद्धो हारैः करकमलयोर्द्धारतो वारितोऽपि स्वापं ज्ञात्वा पुनरुपगतो दूरतो दत्तदृष्टिः। तल्पोपान्ते कनकवलयं मुक्तमन्वेषयन्त्या दृष्टो धृष्टः पुनरपि मया पार्श्व एव प्रसुप्तः॥१०३॥

तेन स्वापराधनिबन्धनितरस्कारप्रयुक्तलज्जाविरहवत्त्वे सित तदनुरागवानिति लक्षणम्। तथा च विद्यानाथः—

व्यक्तापराघो गतभीः स धृष्ट इति कथ्यते।
दक्षिणवारणाय सत्यन्तम्। बद्ध इति। एतेनापराधस् चनम्। वैरस्यवारणाय हारैरिति। स्तनसम्बन्धादन्तरङ्गैरित्यर्थः। अत एवाहकरेति। स्तनसंयुक्तसंयोगस्य करे सम्पत्त्या साक्षात्संयोगस्याप्यग्रेऽभिमतत्वात्। कमलसादृश्यं हारवत्ताप्रयुक्तश्रीविशेषसम्पत्तिद्योतनार्थम्। विशिष्ट नायिकानु रागविषयत्वसिद्धेः। द्वारतो द्वाराभ्यन्तरे
वारितः प्रतिषिद्धोऽपि। बहिरेव निषेधे वैरस्यापत्तेः। शयनागमनाभ्यनुज्ञायाश्च कोपवशादनुपपत्तेः। निद्रां मदीयां ज्ञात्वा लिङ्गैरनुमाय
पुनरुपगतः प्रतिबन्धकाभावात्समीपमुपगतः। निद्रानुमितिपूर्वकाले
निवारणभयाद्। दूरत इति। दत्तवृष्टिनिद्रालिङ्गदर्शनार्थमिति भावः।
"वलयत्यागो "नालङकृता सुप्याद्" इत्यागमाद्विरहेण तन्त्वाद्दुःसहत्वाद्वा" इति केचिन्। पुनरिति पूर्वं तत्र स्वापान्निषिद्ध इति
व्यङ्ग्यम्।।१०३।।

घृष्टं लक्षयिति—भूय इति। भूयः मुहुः निःशङ्कः यथास्यात्तथा कृतः विहितः दोषः अपराधः येन सः एवं भूतोऽपि भूयः मुहुः निवारितः तिरस्कृतोऽपि भयः पूनरिप प्रश्रयपरायणः अनुनयं कुर्वन् घृष्टः उच्यत इति शेषः।

तमुदाहरति—धृष्ट इति । धृष्टः प्रगल्भ इति यावत् । बद्ध इति । धृष्टः त्रपा-भीभ्यां रहित इतियावत् । करकमलयोः हस्ताब्जयोः हारैः एकावलीभिः बद्धः संयतः, द्वारतः प्रतीहारदेशात् वारितः प्रतिषिद्धोऽपि दूरतः विप्रकृष्टप्रदेशात् दत्तदृष्टिः कृतेक्षणः मच्चेष्टास्विति शेषः । स्वापं ज्ञात्वा मां निद्रितां विज्ञायेत्यर्थः । पुनरुपगतः भूयोऽप्यागतः, तल्पोपान्ते शय्यासमीपे भ्रष्टं क्षितौ पतितं कनकवलयं स्वणंकक्षकणं स्वीयमितियावत् अन्वेषयन्त्या गवेषमाणया मया पार्श्व एव मदीय- कामिनीविषयककपटपटुः शठः। यथा—— मौलौ दाम निधाय भालफलके व्यालिख्य पत्रावलीं केयूरं भुजयोविधाय कुचयोविन्यस्य मुक्तास्रजम्।। विश्वासं समुपार्जयन्मृगदृशः काञ्चीनिवेशच्छलात् नीवीयन्थिमपाकरोति मृदुना हस्तेन वामभुवः।।१०४।।

कामिनोति । शटः सर्वत्र वत्र इति विज्ञानेश्वरादिलक्षितस्या-त्रालक्ष्यत्वात् । कामिनीविषयकेति । भरतः—

वाचैव मधुरो यस्तु कर्मणा नोपपादयेत्। योषितां कंचिदप्यर्थं स शठः परिकीर्तितः।।

"शठोऽयमेकत्र बद्धभावो यः। दिश्विवबिहरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरित ।।" इति दर्पणः। गूढिविप्रियकुच्छठ इति लक्षयित्वा "नायिकामात्रविदितविप्रियकारी शठः" इति विद्यानाथः। अत्रेदं तत्त्वम्—उभयत्र तुल्यानुरागो दक्षिण एव। एकमात्रानुरक्तस्त्वनुक्लः। उभयत्रानुरागवैषम्ये तु शठः।

नन्ववं धृष्टभेदिवलोपापत्तिः, दक्षिणे शठे वान्तर्भावापत्तेरिति चेत्। सत्यम्। प्रतिनियतव्यक्तिविशेषपुरस्कारेण रागस्य न्यूनाधि-कत्वे शठः। अनियमेन तथात्वे धृष्ट इत्याशयात्। एकत्र बद्धभावो य इत्यनेन तथा लाभात्।

मौलाविति । अपराधोत्तरं सखीवेषं कृत्वा समागतस्य नायकस्य वृत्तान्तो वर्ण्यते । स्वरूपेणागमने तु नायिकया दामविधानादावनुमन्त्यनुपपत्तेः । न च नायिकया तदपराधज्ञाने सख्यापि प्रसाधन-विधानेऽनुमत्युपपत्तिरेवेति वाच्यम् ; तदपराधस्य सख्ये कथने प्रयोजनाभावेन स्वयं सख्या समारब्धस्य प्रसाधनस्य प्रत्यादेशानुपपत्तेः । "दाम मालाम्" इति केचित् । केशकलापं गुम्फित्वेति युक्तम् । "फलकपदं विशालत्वद्योतकम्" इति केचित् । तन्न । भाले तस्या अप्रशस्तत्वात् लेखनीयत्वव्यञ्जनार्थमिति रहस्यम् । विशब्दो वैचिन्थ्यार्थः । आङिति पर्याप्त्यालेखनार्थम् । पत्राविलं कस्तूरिकादितिलक-पद्धितः । "केयूरमङ्गदं तुल्ये" इत्यमरः । जात्यभिप्रायमेकत्वम् ।

आचारहानिहेतुः पतिरुपपतिः। यथा— शङ्काशृङ्खलितेन यत्र नयनप्रान्तेन न प्रेक्षते केयूरध्वनिभूरिभोतिचिकतं नो यत्र चाहिल्ह्यते। नो वा यत्र शनैरलग्नदशनं बिम्बाधरः पीयते नो वा यत्र पिधीयते च मणितं तिकं रतं कामिनोः॥१०५॥

कण्ठक्षेपमात्रवारणाय विन्यस्येति। स्तनाभोगे विसदृशपातेऽपि करपरामर्शेण यथास्थानं विधानात्। विश्वासं सखीत्वप्रकारकज्ञानम्। सम्यगुपार्जयन्। तिन्नवृत्तिहेतुनायकव्यापारवैमुख्यादिति भावः। मृगदृश इति विशेषदर्शनसामर्थ्यव्यञ्जनार्थम्। काञ्चीस्थापनानु-कूलव्यापारपरित्यागे सहसैव प्रकाशापत्त्या मृदुनेति। तच्च काञ्ची-निवेशानुकूले नीवीविस्नंसनानुकूले च व्यापारे पर्यायेण प्रसक्तत्व-रूपं ग्राह्मम् । वामभ्रव इति कौटिल्यरूपवैदग्ध्यवत्त्वात् स्वापराधोन्न-यनक्षमत्वं व्यङ्ग्यम्। तेन सखीवेषाश्रयणोपपत्तिः। अतो नान्यतर-वैयर्थ्यम्।।१०४।।

आचारेति । स च भर्तृभिन्नपराङमुखत्वम् । तस्य हानिर्भर्तृभिन्ने स्वस्मिन्ननुरागः । तत्र हेतुर्गुणविशेषादिवशात् । "जारस्तूपपितः

तत्य एवेत्यर्थः प्रसुप्तः शयितः दृष्टः अवलोकितः, स्पष्टमेतस्य निर्लज्जत्वं निर्मीक-त्वं च घृष्टत्वद्योतकम् । विशेषोक्तिरलङ्कारः । मन्दाकान्ता वृत्तम् ॥१०३॥

शठं लक्षयति—कामिनीति। कामिनीविषयके नायिकाविषये कपटपटुः छलिनपुणः शठ इत्युच्यते। तमुदाहरति—शठ इति। मौलाविति। मृगदृशः हरिण-लोचनायाः नायिकाया इत्यर्थः। मौलौ शिरिस दाम मालां निधाय पुष्पस्रिभः कबरीमलङ्कृत्येति यावत्। भालफलके ललाटपटले पत्रावलीं तमालाद्याकृति-मित्तलकं व्यालिख्य विरचय्य भुजयोः बाह् वोः केयूरे अङ्गदे विधाय कृत्वा, कुचयोः मुक्तास्रजं हारिमितियावत् विन्यस्य संस्थाप्य एवं क्रमेण तस्याः विश्वासं समुपार्ज-यन् काञ्च्याः रशनायाः निवेशच्छलात् परिधापनिमधात् मृदुना कोमलेन हस्तेन करेण शर्नरितियावत्। वामभुवः कुटिलभुवः तत्कपटावगमादिति शेषः। नीवी-प्रान्थं जवनवासोबन्धनम् अपाकरोति मोचयति रिरंसथेतिभावः। अपह्नुतिर- कक्कारः। शार्दूलिविकीडितं वृत्तम्।।१०४॥

समी" इत्यमरः। शङ्केति। तथा च भरतः— "शङ्कानाम चौर्याभिप्रहणनृपापराधपापकर्मकरणादिभिविभावै हत्पद्यते" इति। तथा च
स्वीयदुश्चिरतप्रकाशसम्भावनाप्रयुक्तभयमत्र शङ्का। तया श्रुङ्खिलतेन सान्तरायेण। अन्योन्यदर्शनस्य पार्श्वावलोकनेन व्यवधीयमानत्वात्। स्वीयासामान्यविनतयोः सम्भोगशङ्काया अनुद्यादित्यर्थः।
केयूरं वाहुभूषणमुपलक्षणं चैतद्बलयानाम्। परिरम्भकालीनबाहुित्रयया
तेषां परस्पराभिघातेन शब्दोत्पत्त्या अन्येषामनुमितिः स्यादतस्तादृशमिप यत्र न त्रियते। "केयूरव्विनना या भूरिभीतिस्तया चिकतं
निश्चलम्" इति केचित्। वस्तुतस्तु भीत्या चिकतं प्रतिहतं यथास्यात्।
"चक तृप्तौ प्रतीधाते च" इति स्मरणात्। बिम्बाधरपदं दन्तक्षतयोग्यत्वार्थम्। चुम्बनं चुंकारनिषधार्थम्। शनैरिति। क्षतवारणाय
अलग्नेति। तेषां रत्यनुमापकत्वात्। मणितं रितकूिजतं। न पिधीयते
परज्ञानविषयत्वं माभूदितीच्छया न प्रतिबध्यते। तत्स्वीयादिरतं
किम्। परकीयारतापक्षयाऽपकृष्टमेवेति भावः। तदुक्तुं रितरहस्ये—-

यः प्रत्यवायविषयो यश्च यदा दुर्लभो विषयः। कामः स्वभावविषमः प्रसरति तत्रैव दुर्वारः॥

भरतोऽप्याह--

यद्यप्यस्ति नृपाणां तु कामतन्त्रमनेकशः।
प्रच्छन्नकामितं यत्तु तद्वै रतिकरं भवेत्।।
यद्वा नाभिनिवेशित्वं यतश्चैव निवार्यते।
दुर्लभत्वं च यन्नार्याः सा कामस्य रतिः परा।।

अत एवानुभविकैरक्तम्--

इन्दुर्यत्र न निन्दचते न मधुरं दूतीवचः श्रूयते नालापानि पतन्ति वाष्पकलुषा नोपैति कार्स्य वपुः। स्वाधीनामनुकूलिनीं स्वगृहिणींमालिङ्ग्य यत्सुप्यते तित्कं प्रेम गृहाश्रमत्रतिमदं कष्टं समाचर्यते।। यत्तु कैश्चित्प्रलिपतम्—"एतादृशप्रतिसन्धानसत्त्वाद्विगलित-वेद्यान्तरत्वाभावात्कथं रसपरिपोष" इति, तदुपेक्ष्यम्। रसाननुगुण-

### उपपतिरपि चतुर्द्धा परन्तु शठत्वं नियतं तत्र, अनियताः परे। वहलवेश्योपभोगरसिको वैशिकः। यथा--

प्रतिसन्धानस्यैव निषेधात्। परकीयायां गुप्तिप्राधान्यस्यैव सहृदयै-रुक्तत्वात्।।१०५

चतुर्द्धेति । अनुक्लादिभेदात् । नियतमिति शठत्वव्यातेरेकेण पराङ्गनासम्भोगानवकाशात् । वहलेति । यद् भरतः—

विशेषयेत्कलाः सर्वाः यस्मात्तस्मात्तु वैशिकः । वेश्योपवरणाद्वापि वैशिकः समुदाहृतः ॥ यस्तु सर्वगुणोपेतः सर्वशिल्पप्रयोजकः । स्त्रीचित्तग्राह्कश्चैव वैशिकः स भवेत्पुमान् ॥ गुणास्तस्य तु विज्ञेयाः स्वशरीरसमुद्भवाः । आहार्याः सहजाश्चैव त्रयस्त्रिशत्समासतः ॥

अथोपपति लक्षयिति—आचारेति। आचारः स्वधर्मानुष्ठानम्, तस्य हानिः विनाशः तस्याः हेतुः कारणभूतः यः पितः नायकः स उपपितः जार इत्यर्थः। उच्यत इति शेषः। उदाहरित—यथेति। शङ्किति। यत्र यस्मिन् सुरते शङ्कया लोका-लोकनजनितेनातङ्केन शृङ्खलितः संयतः एवंमूतेन नयनप्रान्तेन कटाक्षेणिति यावत्। न प्रेक्षते नावलोक्यते। अन्योऽन्यिमिति शेषः। यत्र वा केयूरध्वनेः अङ्गदरवस्य याभूरिभोतिः अतिमयं तया चिकतं त्रस्तं यथास्यात्तथा नो आश्लिष्यते परस्परं नालिङ्ग्यते। वा पुनः यत्र विम्बाधरः विम्बोष्ठः शनैः मन्दं अलग्नदशनं अलग्नाः क्षतव्यक्तिभियाऽनारोपिताः दशनाः दन्ता यथास्यात्तथा नो पीयते न चूष्यते। वा अथवा यत्र मणितं रितकूजितं न पिधीयते जनान्तरश्रवणभयेन किमप्यतिकंचनीयं तद्रतम्, इति च प्रशंसा। काव्यलिङ्गमलङ्कारः। शार्बूल-विकीडितं च वृत्तम् ॥१०५॥

उपर्यात विभाजितुमाह—उपपितरपीति। चतुर्द्धा पितरिव अनुकूल-दक्षिण-घृष्ट-शठभेदादितिमावः। विशेषं दर्शयिति—परन्तिवति। शठत्वं पूर्वोक्तलक्षणं तत्र उपपतौ नियतं निश्चितं तेन विना स्वीयां विहाय पराङ्गनाप्रवृत्तेरभावात्। परे अनुकूलत्वादयस्तु अनियताः कादाचित्काः।

#### काञ्चीकलक्वणितकोमलनाभिकान्तिं पारावतध्वनितचित्रितकण्ठपालिम् । उद्भान्तलोचनचकोरमनङ्गरङ्ग-माशास्महे कमपि वारविलासवत्याः ॥१०६॥

शास्त्रविच्छीलसम्पन्नो स्पवान् प्रियदर्शनः।
विकान्तो मितमांद्रचैव वयोवेषकुलान्वितः।।
सुरिभमंधुरस्त्यागी सिहिष्णुरिविकत्थनः।
अशङ्कितः प्रियाभाषी चतुरः सुभगः शुचिः॥
कामोपचारकुशलस्तत्त्वज्ञो देशकालवित्।
अदीनवाक्यः स्मितवाग्वाग्मी दक्षः प्रियम्बदः॥
अलुब्धः संविभागी च श्रद्धानो दृढस्मृतिः।
गम्यासु चाप्यविश्रमभीमानी चेति हि वैशिकः॥
अनुरक्तः शुचिर्दक्षो दक्षिणः प्रतिपत्तिमान्।
भवेच्छिद्रापिधायी च वयस्यस्तस्य षड्गणः॥

काञ्चीति। आङः शासु इच्छायाम्। उपसङ्ख्यानादात्मनेपदम्। अनङ्गरङ्गं सुरतोत्सवं आशास्महे इच्छामः। तत्प्रयोजकं रूपमाह कमपीति। स्वीयादि सम्भोगादुत्कृष्टमित्यर्थः, अत एवाह-वारेति। स्थानासनगमनानां हस्तभूनेत्रकर्मणां चैव। उत्पद्यते विशेषो यः शिलष्टः स तु विलासः स्यात्।। प्रशंसादौ मतुप्। काञ्च्याः कलं क्वणितं यत्रेति बहुव्रीहिः।

वैशिकं लक्षयति—वहलेति। वहलतया बाहुत्येन वेश्यानामुपभोगे रिसकः यः सं वैशिक इत्युच्यत इति भावः। तमुदाहरित—काञ्चीति। वयं वारिवलास-वत्याः वाराङ्गनायाः कमित विलक्षणम्। काञ्च्याः मेखलायाः कलक्वणितेन अव्यक्तरवेण कोमला मसृणा नाभिकान्तिः यस्मिन्, तथा पारावतानां कपोतानां ध्वितिन कलरवेण विवित्रिता विविधीष्ठता कण्ठपालिः गलप्रदेशो यस्मिन्, उद्भान्ते तरले लोचने एव चकोरौ यस्मिन् एवमूतम् अनङ्गरङ्गः मदनोत्सवं आशास्मिहे कामयामहे। अस्माकं भवेदितीच्छाम इत्यर्थः॥ काव्यलिङ्गमलङकारः वसन्तितिलका च वृत्तम्॥१०६॥

# वैशिकस्तूत्तममध्यमाधमभेदात् त्रिविधः।

"स चासौ कोमलोऽभिनवो यो नाभिस्तस्य कान्तिर्लावण्यं यत्र" इति केचित्, तन्न। व्यधिकरणबहुन्नीहिद्धयप्रसङ्गात्। तस्मात् काञ्च्या यत्कलं क्वणितं सिञ्जितं तेन कोमला रमणीया नाभिकान्तिर्यत्रेति व्याख्येयम्। नाभ्यवच्छेदेन काञ्चीकूजितोत्पत्त्या शब्दांशे उपनीत-भानात्मकनाभिचाक्षुषोत्पत्तेः। कपोतध्वनिसदृशध्वनिभिविशेषेण चित्रिता कण्ठपालिः कण्ठभागो यत्र। सीत्कारोदयात्। तच्च लावककपोतकोकिलेत्यादिवचनात्। "शीतक्लेशे तु सीत्कारं, नखक्षते मृगाक्षीणां निर्दयाधरचर्वणे।" इति शार्ङ्गदेवः। उत् ऊर्ध्वं प्रियमुख-चन्द्रदर्शनार्थं मान्तौ लोचनचकोरौ यत्र। लज्जाविरहो व्यक्षस्यः।।१०६।।

वैशिकस्त्वित । वैशिकोऽपीत्यर्थः । उत्तमादिभेदानां पत्यादाविप सत्त्वात् । यद् भरतः—

> पुनरेव तु पुरुषगुणान् कामिततन्त्रे प्रवक्ष्यामि। चतुरोत्तमौ समध्यस्तथाधमः संप्रवृत्तकश्चैव।। स्त्रीणां प्रयोगविषये ज्ञेयाः पुरुषास्त्विमे पञ्च। दुःखक्लेशसहिष्णुः प्रियवाग्दाता प्रसादने कुशलः।। रत्युपचारे निपुणो दक्षश्चतुरस्त्वसौ बोध्यः।

(दक्षो नायिकानुच्छन्दानुवर्तीत्यर्थः)
यो विप्रियं न कुरुते वीरो दान्तः प्रियंवदो मानी।
अज्ञातहृदयतत्त्वः स्मृतिमान् ज्ञेयः स तु ज्येष्टः।।
मधुरस्त्यागी रागं प्रयाति मदनस्य नापि वशमेति।
अपमानितश्च नार्या विरज्यते।स तु भवेज्ज्येष्टः।।
सर्वार्थेर्मध्यस्थो भावग्रहणं करोति नारीणाम्।
किञ्चिद्दोषं दृष्ट्वा विरज्यते मध्यमः पुरुषः।।
काले दाता ह्यपमानितोऽपि न कोधमितितरामेति।
दृष्ट्वा व्यलीकमात्रं विरज्यते मध्यमोऽयमिष।।
अपमानितोऽपि नार्या निर्लज्जः समुपसपित तथैव।
अन्यतरं सङ्कान्तामाहृदः स्नेहमावनया।।

दियतायाः भूयः प्रकोपेऽप्युपचारपरायण उत्तमः। यथा— चक्षुःप्रान्तमुदोक्ष्य पक्ष्मलदृशः शोणारिवन्दिश्रयं नोच्चैर्जलपित न स्थितं वितनुते गृह्णाति वीटीं न वा। तल्पोपान्तमुपेत्य किन्तु पुलकभाजत्कपोलद्युतिः कान्तः केवलमानतेन शिरसा मुक्तास्रजं गुम्फिति।।१०७॥

अभिनवकृतेऽप्यलीके प्रत्यक्षं रज्यते दृढतरं यः।
सुहृदापि वार्यमाणो विज्ञेयः सोऽधमो नाम।।
अविगणितभयामर्षो मूर्खः सततं प्रसक्तहासक्च।
एकान्तदृढग्राही निर्लंज्जः कामतन्त्रेषु।।
रितकलहसंप्रहारेषु कर्कशः क्रीडनीयकः स्त्रीणाम्।
एवंविधो विधिज्ञैः प्रवृत्तको नाम विज्ञेयः।।

अत्र किञ्चिदन्तरसद्भावेऽपि चतुरस्य ज्येष्ठे प्रवृत्तकस्य चाधम एवान्तर्भाव इत्यभिप्रायेण त्रैविध्यमेवोक्तम्। दयिताया इति। मध्य-मातिव्याप्तिवारणाय भूय इति। उपचारस्तत्प्रसादनव्यापारः।

चक्षरिति । अन्यविषयककोपवारणाय प्रान्तिमिति, स्वविषयकतिर्यग्दर्शनेन स्वविषयककोपानुमानात् । स्वाभाविककेकरत्ववारणाय
पक्ष्मलदृश इति । पक्ष्मेत्युपलक्षणम् । प्रशस्तनेत्राया इत्यर्थः ।
केवलकोपनिषेधाय अरिवन्देति । रितिमिश्रितत्वात् । स्वरूपसतो
भयानृत्पादकतया उदीक्ष्येति । उच्चैर्न जल्पित । प्रसादनवैमुख्ये तस्याः
कोपाधिक्यापत्तेः । स्मितमिप न करोति । स्ववैमनस्यिजज्ञापयिषितत्वात् । ताम्बूलग्रहणाभावोऽपि तत्काले सम्भोगानवाप्त्या
प्रयोजनाभावात् । तल्पोपान्तगमनमारोहणे कोधाधिक्यस्य परावृत्तौ
चौदासीन्यस्य प्रसङ्गात् । तद्देशागमनिवारणाभावेनाग्रे कोपापाङ्गस्य विधित्सितत्वानुमानात् । पुलकेति । "कर्तृकरणे कृता बहुलम्"
इति भ्राजच्छब्देन सह समासः । विनयसूचनाय आनतेनेति ।
उपलक्षणे तृतीया । मुक्तास्रजं हारं गुम्फित ग्रथ्नाति । सखीकार्यकरणादत्यन्तं स्वानुरागद्योतनिमितिभावः ॥१०७॥

प्रियायाः प्रकोषे यः प्रकोषमनुरागं वा न प्रकटयति चेष्टया मनोभावं गृह्णाति स मध्यमः। यथा--आस्यं यद्यपि हास्यवीजितिमदं लास्येन हीनं वचो नेत्रं शोणसरोजकान्ति तदिष ववाषिक्षणं स्थीयताम्। मालायाः करणोद्यमो मकरिकारम्भः कुचाभोगयो-र्धूषः कुन्तलधोरणीषु सुदृशः सायन्तनो दृश्यते।।१०८।।

आस्यिति। "नायकः सखायं प्राह" इति केचित्, स्वयमेव परामृश-तीति युक्तम्। मुखस्य परोक्षत्वे हास्याभावप्रत्यक्षमि न स्यादत इदिमिति। लास्येन भिङ्गिविशेषेण, येन नृत्यदिव वादयं भासत इत्यर्थः। स्वानवेक्षणवारणाय नेत्रमिति। तदिष कान्तायाः कोप-

वैशिकं विभजते-वैशिक इति । तुकारोऽप्यर्थः पत्युपपतीव वैशिकोऽपि विवा मवतीत्पर्यः। उत्तमं लक्षयिति—दियताया इति । भूयः मुहुर्महुः प्रकोपेऽपि कुद्वायां सत्यामि उपचारपरायणः शुश्रूपानिरतः प्रसादनपरो वा उत्तम इत्यर्थः। तमुद्दाहरति-चक्षरिति । पक्ष्मलदृशः पक्ष्मले दृशौ यस्याः। सुलोचनाया इत्यर्थः। चक्षःप्रात्तं नेत्रकोणं कटाक्षमितियावत् । शोणारिवन्दिश्ययं रक्तकमलच्छिवम् उद्देश्य आलोक्य कान्तः दियतः तद्भिया उच्चैः न जल्पति दीर्घस्वरेण न भाषते, स्मितं मन्दहास्यं न वितनुते वीटीं ताम्बूलं वा न गृह्णाति दातुमिति शेषः। किन्तु तत्योपान्तं शय्यासमीपम् उपेत्य गत्वा पुलकैः रोमाञ्चैः भ्राजन्तो समुललकन्ती क्योलयोः गण्डयोः द्युतिः कान्तिः यस्यैवं भूतः सन् आनतेन नभ्रेण शिरसा मस्तकेन उपलक्षितः सन् केवलं मुक्तावलीं गुम्कित ग्रन्थाति । लुप्नोपमालङ्कारः। शार्द्विकिशिकीं वृत्तम् ॥१०॥।

मध्यमं लक्षयिति—प्रियाया इति । प्रियायाः प्रकोषे तस्यां कुद्धायां यः स्वं प्रकोषमतुरागं वा न प्रकटयित तस्याः चेष्ट्या मनोभावं गृह्णाति तद्व्यापारै-स्तदाशयं वेति स मध्यम इति मावः। उदाहरितः—आस्यिभिति । यद्यिष इदं लक्ष्यभूतं नाथिकाया आस्यं वदनं हास्यवीजतं हासरिहतं कुद्धत्वाद् गम्भीरिमिति भावः अस्तीति शेषः। वदः वाक्यं लास्थेन विच्छिति विशेषेण "लस श्लेषणकी डनयोः" धातोण्यंत् । होनं वीजतमस्ति । नेत्रं शोणसरोजस्य रक्तकमलस्य कान्ति रिव कािन्दिस्य तत् । तदिष तथापि क्षणं किञ्चित्कालं क्वािष कुत्रचित् स्थीयताम्

भयकृपालज्जाशून्यः कामक्रीडायामकृतकृत्याकृत्यवि-चारोऽधमः। यथा—

उदयति हृदि यस्य नैव लज्जा न च करुणा न च कोऽपि भीतिलेशः। वकुलमुकुलकोशकोमलाभां

पुनरपि तस्य करे न पातयेथाः॥१०९॥

सत्त्वेऽिष, क्षणमल्पकालमभिन्याप्य। क्वापि सिन्निहितदेशे स्थीयतां मयेति शेषः। प्राप्तकाले लोट्। स्थितिरुचितेति भावः। कोपसत्त्वेऽत्र स्थितिर्वृथेत्यत आह——मालाया इति। कर्मणि षष्ठी। अन्यार्थमपि तत्सम्भवादाह-मकरिकेति। कुचयोराभोगो विस्तारः। विस्तार-विशिष्टयोः कुचयोरिति यावत्। कुदिभिहितो भाव इति न्यायात्। अम्भोजयोरिति क्वचित्पाठः,। धृपः संस्कारः। कुन्तलधोरणीसु केश-सङ्घातेषु, अवान्तरसङ्घानादाय बहुत्वम्। सम्भोगार्थत्वनिर्णयाय सायन्तन इति। उक्तसत्त्वेऽिष कोपं न कुर्यादतः सुदृश इति। केचित्तु "नायकः प्रियां प्राह। अस्यिमिति, पूर्ववदर्थः, क्वापि मद्रूपे देशे नेत्रं स्थिरीकियताम्। णिजर्थान्तर्भविन व्याख्यानात्, अन्यथा सुदृश-स्तव दृश्यमानिमदं स्रगारम्भादि व्यथं स्याद्" इत्याहुः॥१०८॥

उदयतीति। परस्मैपदं व्याख्यातम्। लज्जाकार्यमात्रवारणाय हृदीति। स्वरूपेणापि न लज्जोदय इति भावः। तथापि त्वदनुरोधा-देव विप्रियं न कुर्यादत आह—न च करुणेति। भूयो विप्रियावृत्तौ अस्या बहुकष्टं माभूदिति ज्ञानमपि नास्तीत्यर्थः, त्वद्भयादेव तथा न कुर्यादतो न चेति। कमपराधलवं मम पश्यसीत्यादिवद्भीतिलेशनिषधे महाभीतिलाभः स्यात्, विशेषणाभावेनापि विशिष्टाभावनिर्वाहात्, अतः कोऽपीति। तथा च भयत्वस्यैवाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वलाभः, शब्दाधिक्यात्, सर्वभीतिनिषधे भीतिसामान्यभावपर्यवसानादितिभावः। वकुलस्य मुकुलाः कोरकास्तेषां कोशोऽन्तर्भागस्तद्वत्कोमलामिति। तत्कृतानेकविप्रियकदर्थनासहिष्णुत्वं व्यद्भग्यम्। "मुकुला एव कोशाः

#### मानी चतुरस्च शठ एवान्तर्भवति।

सौरभ्यनिधानत्वाद्" इत्यन्ये। निपातयेथा इति णिचक्चेत्यात्मने-पदम्। पूर्वं तत्स्वभावानवबोधनात्। पुनरपीति। तस्य करेत्यादि लोकोक्तिः, तदधीनां न कुर्या इति भावः॥१०९॥

स्यादेतत्। उपेक्षापि तावन्मानत्यागोपायत्वेन प्रागुक्ता। तत्प्र-योक्तुर्नायकस्य कुत्रान्तर्भावः, अनुकूलदक्षिणयोस्तावन्न तत्सम्भवः, विप्रियस्य तत्रानिभिधेयत्वात्। न धृष्टे, गतभयत्वाभावात्, सामादेः प्रयुक्तत्वात्, स्वापराधाभ्युपगमाच्च। नापि शठे, उपेक्षणीयनायि-कायां नायिकान्तरापेक्षया प्रेमापकर्षाभावात्।

एवं नायिकावद् वाग्वैदग्ध्यं क्रियावैदग्ध्यं च नायकेऽप्यस्ति। सोऽप्यवान्तरभेदः स्यादत आह—मानी चतुरक्चेति। शठ एवेति। "अत्रान्तर्भवत्यवेत्यन्वयादत्यन्तायोगव्यवच्छेद एवकारार्थः। अन्यथा,

स्थातव्यं मये तिशेषः। प्रतीक्षा कर्तव्येति भावः। यतोऽस्याः सुदृशः सुलोचनायाः सायन्तनः सायंकालीनः मालायाः स्रजः करणोद्यमः रचनोद्योगः कुचाभोगयोः विशालयोः स्तनयोः मकरिकारम्भः पत्ररचनोपत्रमः कुन्तल्धोरणीषु केशसमूहेषु धूपः सुरिभसंस्कारो दृश्यते। लुप्तोपमा निदर्शना चालङ्कारः। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् ॥१०८॥

अवमं लक्षयित—भयेत्यादि। नायिकातो भयं विश्रव्याया वञ्चने कृपा, कृतिसताचरणारूलज्जा ताभिः शून्यः रहित इति यावत्। कामकोडायां रितकेलि-विषये अकृतः न विहितः कृत्यस्य कर्तु योग्यस्य अकृत्यस्य अकरणीयस्य च विचारो येन स अवम इत्युच्यत इति शेषः। मयादिरहित्तत्वे सित सम्भोगे कर्तव्याकर्तव्य-विवेकहीनत्वमयमत्विमिति भावः।

तमुदाहरति—उदयतीति । यस्य नायकस्य हृदि चित्ते लज्जा त्रपा नैव उदयति नोद्मवित सागः सन्निष यो न लज्जते इति मावः। न च करुणा दया च नोदयतीति शेषः। विश्वव्यायामिष मिय यो न दयते इत्यर्थः। न च कोऽपि किचिन्मा-त्रमिष भीतिलेशः त्रासलवः अस्ति तस्याधमस्य करे हस्ते पुनरिष भूयोऽपि वकुल-मुकुलस्य केसरकुड्मलस्य यः कोशः मध्यमागः तद्वत् कोमलां मृद्धीं मां न पातयेयाः तदघीनां न कुर्या इति नायिकया सख्यनुरुध्यते । काव्यलिङ्गोपमयोः संमृष्टिरलङ्कारः। पुष्पिताग्रा वृत्तम् ॥१०९॥ मानी यथा--

बाह्याकूतपरायणं तव वचो वज्रोपमेयं मनः श्रुत्वा वाचिममामपास्य विनयं व्याजाब्दिहिःप्रस्थिते। प्रातर्वीतिवलोकने परिहृतालापे विवृत्तानने प्राणेशे निपतन्ति हन्त कृपणा वामभुवो दृष्टयः॥११०॥

दक्षिणस्यापि मानित्वचातुर्यवत्त्वादसङ्गतिप्रसङ्गाद्" इति केचिद् व्याचख्युः। नचैवं। मानिनो दक्षिणत्वानुपपत्तः। मानिनः शठ एवान्तर्भाव इत्यन्ययोगव्यवच्छेदपरत्वम्, चतुरांशे त्वत्यन्तायोगव्यवच्छेदपरत्विमिति वैदग्ध्यापत्तिरिति वाच्यम्; अर्थानुरोधादगत्या तस्यासह्यत्वात्। नच दक्षिणस्यापि नायिकाविप्रियकारित्वेन ज्ञायमानत्वदशायां मानित्वं सम्भवत्येवेति वाच्यम्; भ्रमसम्भवेऽपि तस्याप्रयोजकत्वात्। विप्रय-मन्यत्र गृढमाचरतीत्यादिना वस्तुगर्भस्येव लक्षणत्वात्। न च विप्रयाचरणेऽपि नायिकया तदज्ञानदशायां शठत्वव्यवहारिवरहात् विप्रयकारित्वेन तया ज्ञायमानत्वमेव लक्षणमिति वाच्यम्; नायिका-मात्रविदितविप्रियकारीत्यादिप्राचीनलक्षणिवरोधात्, स्वभावभेदेन नायके भेदो न त्ववस्थाभेदेनेति ग्रन्थकारेण वक्ष्यमाणतया तिद्वरो-धाच्वेति बहुजैक्हनीयम्।।

बाह्येति। "तव यत्प्रातःकालीनं वचनमधुनैवागमिष्यामीत्यादि-रूपम्" इति केचित्। तन्न। प्रातिर्त्यस्यात्यन्तव्यवहित्तवात्। "प्रातः कार्यस्य व्याजाद्" इति केचित्, तदप्यसत्, पूर्वार्धे शेषैकपदस्योत्त-रार्द्धगतत्वापत्तेः। एतेन "प्रातः प्रस्थिते सति" इत्यपि केषांचिद्व्याख्यानमपास्तम्।

बाह्यमारोपितं यदाकूतं प्रेम तत्र परायणं तब्दोधनपर्याप्तं वचन-मात्रेण मिय प्रीतिः प्रकाश्यते परमार्थतोऽन्यत्रैव तत्सत्त्वात्, तदाह-वज्जोपमेयमिति । मद्विषयकानुरागराहित्यरूपकाठिन्यवत्त्वात् । अत्र सामाद्यनन्तरकालत्वं स्पष्टम् । इमामुक्तरूपां नायिकाया वाचं श्रुत्वा विनयमनुनयमपास्य ततो निवृत्ति प्राप्येति यावत् । व्याजात्किञ्च- वाक्चेष्टाव्यङ्ग्यसमागमश्चतुरः । तत्र वचनव्यङ्ग्य-समागमो यथा--

तमोजटाले हरिदन्तराले काले निशायास्तव निर्गतायाः। तटे नदीनां निकटे वनीनां घटेत शातोदिर कः सहायः॥ १११॥

त्कार्यकपटात् बहिः केलीगृहात्प्रस्थिते गते। उपेक्षाया एव प्राप्तकाल-त्वात्। प्रातिद्वितीयदिनारम्भे, वीतं त्यक्तं विलोकनं नायिकाविषयक-दर्शनं येन। एतेनालापोऽपि व्याख्यातः। न केवलमौदासीन्यं किन्तू-पेक्षापीत्याह—विवृतानने इति। कृपणा दीनाः। यदुक्तम्—

अधःस्रस्तोत्तरपुटा छन्नतारा जलाविला। मन्दसञ्चारिणी दृष्टिर्दीनेति परिकीर्तिता।।

तथा च स्वकृतनायकप्रत्याख्यानानुतापात्क्रोधनिवृत्तिर्व्यङ्गचा, तत्रच तदुपभोगसौलभ्यम्।।११०॥

तम इति। दिनवारणाय निशाया इति। राहोः शिर इतिवदभेदे पष्ठी, शुक्लवारणाय तम इति। घनत्वसूचनाय जटाल इति। हरितां दिशाम् अन्तराले इत्येकत्वेन दिग्विभागानवबोधसूचनम्, अवस्थाने सहायानपेक्षणात्, निर्गताया इति, मार्गस्य सुगमत्वनिषेधाय तट इति। भयहेतुमप्याह—निकट इति। स्वयमसामर्थ्यवारणाय शातोदरीति। तथा च नदीतीरनिकुञ्जेऽहं प्रथमतौ गमिष्यामि तत्राहमेव सहायो भविष्यामीति भावः॥१११॥

मानिचतुरयोः पृथद्धनिरूपणमयुक्तमित्याह—मानीति। मानिनमुदाहरित —बाह्योति। तव ववः वाक्यं बाह्यं विहर्भवं यदाकृतम् अभिप्रायः तत्र परायणं निरतं कृतिमानुनयपरं विद्यत इति भावः। मनः चित्तं च तवेति शेषः वच्नेणं कुलिशेन उपमेयं उपमातुमहंम्। इमां नायिकोक्तां वाचं श्रुत्वा विनयम् अनुनयम् अपास्य विहाय व्याजाद् केनापि मिषाद् बहिः प्रस्थिते केलीगृहान्निर्गते प्राणेशे दियिते प्रातः प्रत्यूषे वोतं त्यक्तं विलोकनम् ईक्षणं येनैवंमूते परिहृतं विसृष्टम् आलापं माषणं येन, विवृतं विविलतं आननं मुखं च येन तादृशे वामभ्रुवः कुटिले-क्षणाया दृष्टयः ईक्षणानि कृपणाः दीनाः सत्यो निपतन्ति हन्त इति खेदे। काव्यलिङ्गं परिकरश्चालङ्कारः। शार्द्लिविकीडितं वृत्तम्॥११०॥

## चेव्टाव्यङ्ग्यसमागमो यथा— कान्ते कनकजम्बीरं करे किमिप कुर्वति। आगारिलिखिते भानौ विन्दुमिन्दुमुखी ददौ।।११२॥

कान्त इति । कनकमयजम्बीराकारं फलं किमपि केनचित्प्रकारेण कीडादिमिषेण करे कुर्वति स्थापयति सति । स्तनस्पर्शाभिप्रायेणेति मावः । गृहलिखिते भानौ इन्द्रमुखी विन्दुं प्रत्याख्यानसूचकं ददौ, सूर्या-स्तमये आवयोः सङ्गमो भविष्यतीतिभावः ।

"भानौ सूर्ये बिन्दुं कलङ्कज्ञापकं तेन चन्द्रोदयः सङ्केतकाल" इत्यन्ये, स्यादेतत् । चेष्टाव्यङ्ग्यसमागमनायकस्य नेदमुदाहरणं युक्तं नायिकाचेष्टयैवात्र समागमकालप्रतीतेर्वेपरीत्यादिति भावः। निह् चेष्टाव्यङ्ग्यत्वं समयविशेषणम्, किन्तु समागमस्यैव, स च कनक-जम्बीरकर्मककरग्रहणादेव लभ्यते । नायिकावयवकुचतादात्म्याध्यव-सितस्य फलस्य स्वावयवकरसंयोगेन द्वयोः समागमस्याक्षेपात् । ततश्च नायिकाया तत्समयपरिच्छेदव्यञ्जनेऽपि न क्षतिः।।११२॥

चतुरं लक्षयिति—वागिति। वाक् वचनं चेष्टा व्यापारः ताम्यां व्यक्षयः व्यञ्जनीयः समागमः सम्भोगः यस्य स चतुर इत्युच्यते। वचनव्यापारान्यतर-द्योत्यसमागमत्वं चतुरत्विमित्यर्थः। तत्र प्रथममुदाहरिति—तत्रेति। तम इति। हे शातोदिरि! कृशमध्ये! निशायाः काले रात्रावित्यर्थः, हरितां दिशाम् अन्तराले मध्ये तमांस्येव जटाः सन्त्यस्मिनिति तमोजटाले तिमिरसमूहावृते, "प्राणिस्थाद्" इति मत्वर्थे लच् प्रत्ययः। निर्गतायाः गृहान्निःसृतायाः तव नायिकायाः नदीनां तटे सरितां कूले वनानां काननानां निकटे समीपे च सहायः सहचरो रक्षको वा कः घटेत को भवेत्। तत्रप्रथमतः उपस्थितोऽहमेव त्वया रंस्ये इति वचनव्यङ्ग्यसमागमः। रूपकानुप्रासावलङकुती। उपजातिर्वृत्तम्।।१११।।

द्वितीयमुदाहरति—चेष्टेति। कान्त इति। कान्ते दियते किमिप केनापि व्याजेनेति भावः कनकजम्बोरं स्वर्णजम्बीरफलं स्तनस्पर्शाभिप्रायसूचकमित्यर्थः। करे कुर्वति हस्ते घारयति सित इन्दुमुखी चन्द्रानना आगारिलिखते गृहभित्तौ चित्रिते भानौ सूर्यबिम्वे बिन्दुं शून्यचिह्नं ददौ लिलेख। सूर्यास्तकालं समसूचयदिति भावः। सूक्ष्मालङ्कारः। पथ्यावक्त्रं च वृत्तम्।।११२।। प्रोषितः पतिरुपपितर्वेशिकश्च भवति । अत्र क्रमेणोदाहरणानि——
ऊरू रम्भा दृगिप कमलं शैवलं केशपाशो
वक्त्रं चन्द्रो लिपतममृतं मध्यदेशो मृणालम् ।
नाभिः कूपो विलरिप सरित् पल्लवः किन्तु पाणियंस्याः सा चेदुरिस न कथं हन्त तापस्य शान्तिः ॥११३॥

प्रोषित इति। पत्यादयस्त्रयोऽपि प्रोषिता भवन्तीत्यर्थः। यत्तु
"उषदाहे इत्यस्य प्रोषित इति रूपमुपसर्गवशादर्थान्तरम्" इति केनचिदुक्तम्, तद्भ्रान्त्या। वसतेनिष्ठायां संप्रसारणे तद्रपस्य स्फुटत्वात्।
ऊरू इति। ऊरुपदमेकवचनान्तमेव व्याख्येयम्। उपमानोपमेययोर्वचनैक्यस्य सम्भवतस्त्यागायोगात्। "पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापाद्याः
कचात्परे" इत्यमरः। केशार्थकशब्दोत्तरविनः पाशादयः शब्दाः कवरीवाचका इत्यर्थः।

वृत्तत्वदैर्घ्ये असितत्वरूपे माधुर्यस्थमत्वगभीरभावाः। तिर्यक्प्रसारोऽरुणता क्रमेण सर्वेषु साधारणमत्र शैत्यम्।। इति विवेकः। यस्या इत्यस्य सर्वेत्रान्वयः, सा चेदुरसि हृदये नास्ति

अथ प्रोषितत्वेन पत्यादीन् पुर्नावभजते—प्रोषित इति। प्रोषितपितः प्रोषितोषपितः, प्रोषितवैशिकश्चेति त्रयः प्रकारा इति भावः। क्रमेणेति। प्रोषितं पितमुदाहरणमुखेन दर्शयित—ऊरू इति। यस्याः प्रेयस्याः ऊरू जङ्घे रम्भा कदली, अपि च दृक् नेत्रं कमलं, केशपाशः धिम्मल्लः शैवलं जलनीली, वक्रं मुखं चन्द्रः, लिपतम् उक्तिः अमृतं सुधा मध्यदेशः किटभागः मृणालं विसं सूक्ष्मत्वात् नािभः कूपः उदपानं, बिलः मध्यरेखा अपि च सरित् नदी दैध्यादित्यर्थः। किञ्च पािणः करः पल्लवः किसलयम्, एतत्सवंमेव शीतलं तापशामकं च यस्या अस्तीित शेषः। सा चेद् यदि उरित हृदये ममेति शेषः। हन्त ! खेदे तापस्य संज्वरस्य शान्तिः शमनं कथं न भवति। सन्तापेन प्रोपितत्वं तदेकनिष्ठतया स्वीयायाः पितत्वं च व्यज्यते। अतिशयोक्तिः समुच्चयश्चालङ्कारः। मन्दाकान्ता च वृत्तम्॥११३॥

यान्त्या सरः सिललकेलिकुत्हलाय
व्याजादुपेत्य मिय वर्त्मनि वर्तमाने।
अन्तिस्मितद्युतिचमत्कृतदृक्तरङ्गैरङ्गीकृतं किमिप वामदृशः स्मरामि।।११४॥
अधृतपरिपतिन्नचोलबन्धं
मुषितनकारमवकदृष्टिपाते।
प्रकटहसितमुन्नतास्यिबम्बं
पुरसुदृशः स्मरचेष्टितं स्मरामि।।११५॥

वहि तापस्य शान्तिः कथं भवतु । कारणाभावे कार्यानुदयस्य युक्तत्वात् यद्वा सा चेदुरिस स्यात्तिहि तापशान्तिः कृतो न स्यादित्यापित्तपरतया योज्यम् । आपादकस्य स्वतोऽसिद्धत्विनयमात् । तस्या हृदयगतत्वा-भावप्रयुक्तो मे तापशान्त्यभाव इति प्रोषितत्वं सिद्धम् । नायिकायाः स्वीयात्वं तु तात्पर्यगम्यम् ।।११३।।

यान्त्या इति । सिललकेलिर्जलकीडा तद्र्पकृत्तुहलमनुभिवतु-मित्यर्थः । व्याजागमनेनोपपितत्वलाभः । केचित्तु "वामदृशो व्याजात् स्त्रीरूपेण" इत्याहुः, अन्तर्गूढा स्मितद्युतिर्यत्रेति क्रियाविशेषणम् । यद्वा स्मितद्युतिभिश्चमत्कृतैर्मनोहारिभिर्दृशां तरङ्गैविक्षेपविशेषैः किमिप पार्श्ववित्रिजनान्तरज्ञानविषयत्वं यथा न स्यात्, अङ्गीकृतं मदुपभोगानु-मितं स्मरामीति प्रोषितत्वसूचनम् ।।११४॥

अधृतेति। स्थितस्य धारणानर्हत्वात्पविदिति, एकदेशमात्रपात-वारणाय परीति। बन्धो ग्रन्थिः। मुषितश्चोरितो नकारो यत्र, तदु-

प्रोषितमुपपतिं दर्शयति—यान्त्या इति । सिललकेलिकुतूहलाय जलकीडा-कौतुकाय सरः तडागं यान्त्याः गच्छन्त्याः वामदृशः सुनयनायाः वत्मिति पिथ व्याजात् केनापि मिषेणेत्यर्थः । उपत्य आगत्य वर्तमाने स्थिते इति यावत् । मिष्य मध्येमागं मध्येपस्थिते सतीतिभावः । चमत्कृतदृक्तरङ्गः सिविच्छित्तिकटाक्षनिःक्षेपैः अन्तःस्मितद्युति अन्तः अभ्यन्तरे स्मितस्य मन्दहासस्य द्युतिर्यत्र तद्यथा स्यात्तथा किमिष् अनिर्वचनीयं वस्तु यत् अङ्गीकृतं स्वीकृतं तत् स्मरामि चिन्तयामि । अत्र स्मरणेन प्रोषितत्वं व्याजोपस्थित्या चोपपितत्वं व्यज्यते । काव्यलिङ्गमलङ्कराः । वसन्तिलका च वृत्तम् ॥११४॥ अनिभज्ञो नायको नायकाभास एव। यथा-
शून्ये सद्मिन योजिता बहुविधा भङ्गी वनं निर्जनं

पुष्पव्याजमुपेत्य निर्गतमथ स्फारीकृता दृष्टयः।

ताम्बूलाहरणच्छलेन विहितौ व्यक्तो च बक्षोरुहौ

एतेनापि न वेत्ति दूति कियता यत्नेन स ज्ञास्यित।।११६॥

च्चारणराहित्यात्। मुषितपदं तादृशस्थलं नकारप्रयोगप्रसक्तिसूचनाय। अवको नायकमुखापेक्षवैमुख्यहीनो दृष्टिपातो यत्र, तदिभमुखत्वात्। प्रकटं हिसतं यत्र, किञ्चिदुदृत्तत्वात्। उन्नतमधोदृष्टित्वहीनमास्य-बिम्बं मुखमण्डलं यत्र। लज्जाविरहः सर्वत्र हेतुः। पुरसुदृशो वेश्यायाः स्मरचेष्टितं सुरतसमयव्यापारम्। स्मरामीति संस्काराधायकत्वादनु-पेक्षात्मकज्ञानविषयत्वं व्यज्यते।।११५।।

अनिभज्ञ इति। कामिनीहृदयाभिप्रायज्ञानश्न्य इत्यर्थः। नायक-वदाभासते नायकाभासः, पुरुषत्वेन तद्रत्प्रतीतेः। एवकारो नायकाभाव-सूचनार्थः, कालज्ञस्यैवात्र नायकत्वाङ्गीकारात्। अतस्तस्य नायक-भेदेष्वपरिगणनान्न न्यूनत्विमत्यर्थः। तमुदाहरति——शून्य इति। एतेन रत्यर्हस्थानलाभः, एकचेष्टाया व्यासङ्गादिप ज्ञानं न स्यादतो बहु-विधेति। वस्तुतः कामिनीजिज्ञासाया ज्ञानमात्रप्रतिवन्धकत्वादेकभङ्गि-ज्ञानाभावेऽप्यनभिज्ञत्वम्। उक्तरीत्या तु तदुत्कर्षः इतिभावः। गृहे जनान्तरागमनशङ्कयातेन तच्चेष्टितमज्ञातप्रायं कृतं स्यादित्यत आह— वनमिति। निर्गतमिति भावे क्त प्रत्ययः। तत्रापि स्वभिन्ननायकोहेशेन गमनशङ्का स्यादत आह——अथेति। अनन्तरं दृष्टयः स्फारीकृताः, तद्विषयत्वं स्वानुरागस्य ज्ञापियतुमित्यर्थः। अनन्यथासिद्धां चेष्टामाह——ताम्बूलेति, कामशास्त्रे——'ताम्बूलाद्यपयुक्तवस्तु पुरतो धत्ते प्रियस्य स्वयम्'' इति। व्यक्तौ चेति। दर्पणे——

काञ्चीकुण्डलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः। बाहुमूलं स्तनौ नाभिपङ्कजं दर्शयेत्स्फुटम्।। काञ्च्यादिस्थले बाहुमूलादिप्रकाशनस्यैवानुरागव्यञ्जकत्वम्, अत्र तु ताम्बूलानयनस्यापीति विशेषः। स्फुटमन्यत्।।११६॥ न च नायिकाया इव नायकस्यापि ते भेदाः सन्त्विति वाच्यम्; तस्या अवस्थाभेदेन भेदस्तस्य स्वभावभेदेन इति विशेषात् । अनुकूलत्वं दक्षिणत्वं धृष्टत्वं शठत्विमिति

नन्त्कादयो भेदा नायकस्यापि भवन्त्वित्याशङ्कते—न चेति। अवस्थाभेदेनेति। प्रागेव व्याख्यातम्। अनुकूल्रत्वादिभिः स्वभावनियतै-रेवोपाधिभिर्नायकस्य भेदा न त्ववस्थाभेदेनेत्यर्थः। स्वभावाद्भिन्नस्या-प्यवस्थाभेदात्पुनभेदोऽस्त्वित्यत्व आह—न्तुल्येति। अन्यसम्भोगचिन्त्विता नायिका यस्य समीपमायाति स खण्डित इत्यादि रीत्या तद्भेदोप-गमे नायिकाया अन्यविषयकरितवर्णनस्यानौचित्यापत्तेः। तदुक्तं

प्रोषितं च वैशिकं दर्शयित—अधृतेति। अधृतः अनवलिम्बतः अत एव परियतन् अवसंसमानः निचोलबन्धः उत्तरीयग्रन्थियत्। "निचोलः प्रच्छदपटः" इत्यमरः। मुिषतः चोरितः नकारः 'न' इतिशब्दो यत्र। अवकः अकुटिलः दृष्टिपातः ईक्षणिमितियावत्, यत्र, प्रकटं स्फुटं हिततं यत्र उन्नतं उद्गतं आस्यिबम्बं मुखमण्डलं यत्र एवंमूतं पुरसुदृशः नगरिवलासिन्याः स्मरचेष्टितं कामिवजृम्भितं स्मरामि भावयामि। अत्रापि काव्यिलगमलङकारः पुष्पिताग्रा च वृत्तम्।।११५।।

अथ नायकामासं लक्षयति—अनिभन्न इति । अनिभन्नः सङ्कतेन्वेष्टां नामिजानातीत्येवंविघो नायकः नायकाभास एव नायकवदामासते न तु नायको
मवतीत्यर्थः। तमुदाहरित—शून्य इति । मया शून्ये रिक्ते सद्मिन गृहे बहुविधा
विविध्यप्रकारा भङ्गी चेष्टाविशेषः योजिता विहिता । पुष्पव्याजमुपेत्य कुसुमावचयमिष्यमम्युपगम्य निर्जनं लोकरिहतं वनं कान्तारं निर्गतम् । तमादायाहं जनसञ्चाररिहते दूरकानने गतेत्यर्थः। अथ अनन्तरं दृष्ट्यः स्फारीकृताः निर्लज्जयेव
सततदृष्ट्या स दृष्ट इत्यर्थः। ताम्बूलस्य वीटिकाया आहरणच्छलेन ग्रहणव्याजेन
वक्षोद्दशे स्तनौ व्यक्तौ प्रकटीकृतौ, एतेनािष इयतीिभरिष चेष्टािमः स न वेति
मदिभप्रायं नािभजानाित । हे दूति ! तदा कियता यत्नेन केनोद्यमेन ज्ञास्यिति
वेत्स्यति । विशेषोिनतरलङकारः, शार्ब्लिविकीडितं वृत्तम् ॥११६॥

अथ नायिकावन्नायकस्याण्यवस्थाकृतमेदानाशङ्क्य तत्खण्डनं करोति-न चेति। नायिकाया इव नायकस्यापि ते प्रोषितपत्नीकत्वादयोऽष्टौ भेदाः सन्तु इति न वक्तव्यम्। तस्याः नायिकाया अवस्थाभेदेन दशाभेदेन तस्य नायकस्य तु चत्वार एव नायकस्य भेदाः स्वभावादिति। अन्यच्च अवस्थाभेदेन यदि नायकस्य भेदः स्यात्तदोक्तविप्रलब्ध-खण्डितादयोऽपि भेदाः स्वीकर्तव्याः स्युः। तथा च सङ्केत-व्यवस्थायां स्त्रीणामनागमने चासम्प्रदायादसमागमशङ्का-धूर्तत्वं वान्यसम्भोगचिह्नितत्वं वा नायकानां न तु नायिकानां ताः प्रति तदुद्भावने रसाभासापत्ते रिति।

ध्वनिकृता--

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्।
प्रसिद्धौचित्यवन्धो हि रसस्योपनिषत्परा।। इति।।
अत्र केचित्—''अनौचित्यरसप्रसञ्जकभेदानङ्गीकारेऽपि तदन्यभेदानङ्गीकारे प्रमाणाभावः। अत एव प्रोषितत्वं स्वयमेवोक्तम्'' इति।
तदसत्, प्रोषितप्रियाकत्वस्यैव प्रोषितभर्तृ कास्थानीयत्वात्, तस्य
चात्रानुपय्क्तत्वात्। एतेन वासकसज्जास्थानीयभेदोऽपि प्रत्युक्तः।
विरहोत्कण्ठितत्वमप्यनौचित्यादेव निरस्तम्, स्वाधीनप्रियाकत्वमपि
न युक्तं प्रियायाः स्वानधीनत्वे रसाभासत्वस्यैव प्रसङ्गात्। कलहान्तरितत्वमपि तथा। कृतापराधनायिकाप्रयुक्तानुनयोपेक्षाया विना
प्रियाया अन्यसङ्गमानुपपत्तेः। तथाचानौचित्यानापादकभेदस्याप्रसिद्धत्वात्। भरतादिभिरप्यत एव तदनुक्तेरित्यलमाकरानभिज्ञैः सह संवादेनेति दिक्।।

स्वभावभेदेन नैसिंगकधर्मभेदेनेत्यर्थः। स्वभावो न परिवर्तनशीलोऽवस्थास्तु समयानुरूपं परिवर्तन्त इति भावः। स्वाभाविकभेदत्त्वं गणयिति—अनुकूलत्विमितः। पूर्वं स्पष्टीकृतम्। तदनभ्युपपत्तावापत्तिं दर्शयिति—अन्यच्चेति। उत्कत्वादेर-वस्थाप्रयोज्यत्वादित्यर्थः। स्पष्टम्। स्वीकियन्तां तेऽपि भेदाः का तत्र हानिस्तत्राह—तथा चेति। सङ्केतव्यवस्थायां सङ्केतकालातिकम इत्यर्थः। सम्प्रदायात् गृरुपर-म्परोपदेशात् अन्यसमागमस्य अन्यसममोगस्य श्रद्धता धूर्तत्वादयश्च नायकानामे-वेत्यादि समञ्जसायां स्पष्टीकृतम्।

तेषां नर्मसिचवः पीठमदंविटचेटिवदूषकभेदाच्चतुर्धा।
कुपितस्त्रीप्रसादकः पीठमदंः। यथा—
कोऽयं कोपिविधिः प्रयच्छ करुणागर्भं वचो जायतां
पीयूषद्रवदीर्घिकापिरमलैरामोदिनी मेदिनी।
आस्तां वा स्पृहयालु लोचनिमदं व्यावर्तयन्ती मुहुर्यस्मै कुप्यसि तस्य सुन्दरि तपोवृन्दानि वन्दामहे।।११७।।

शृङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः।
भक्ता नर्मसु निपुणाः कुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः॥
आदिना मालाकाररजकताम्बूलकगान्धिकादयः।
सम्भोगहीनसम्पद् विटस्तु धूर्तः कलैकदेशज्ञः।
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम्॥
चेटः प्रसिद्धः।

अथ श्रृङ्गारे नायकसहायानाह—तेषामिति। तेषां नायकानां नर्म-सिचवः नर्मणि कीडायां नरणम् इति नृ नये घातोः मनिन् "कीडा खेला च नर्म च" इत्यमरः । सिचवः सहायः, पीठमर्दादिभेदाच्चर्तिघ इत्यर्थः।

पीठमदं लक्षयति—कुपितेति । कुपिता मानिनीत्यर्थः । या स्त्री नायिका तस्याः प्रसादकः अनुकूलियतेतिमावः । पीठमासनं मर्दयति संवाहयतीति पीठमदः । तमुदाहरिति—कोऽयिमिति । हे सुन्दरि ! सुभगे ! अयम् एष तवेतिशेषः कोपिविधिः मानप्रकार इतियावत् । कः कीदृशः, नोचित इति भावः । करुणा दया गर्भे मध्ये यस्य तादृशं वचः वाक्यं प्रयच्छ देहि । मेदिनी पृथ्वी पीयूषद्ववदीधिकायाः त्वद्वचः

कामतन्त्रकलाकोविदो विटः। यथा—— आयातः कुमुदेश्वरो विजयते सर्वेश्वरो मारुतो भृङ्गः स्फूर्जति भैरवो न निकटं प्राणेश्वरो मुञ्चति।

कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेषभाषाद्यैः। हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः ॥ पीठमर्दः स्वकल्पितवाग्भिः स्त्रियं समाधत्ते विटस्तु कामशास्त्रोक्तोपा-येनेति भेद इत्यन्ये ॥

कोऽयमिति । अयमित्यसिद्धिनिरासः, विधिरित्यावृत्तिलाभः । करुणा गर्भेऽन्तर्गता यस्य तत् । "गर्भो यस्येति" केचित् । नायकविषय-कानुग्रहप्रकाशकमिति यावत् । पीयूषेति माधुर्यं द्रवेत्यनतिकष्ट-गम्यत्वं वाहिनीत्यविच्छेदो विलासश्चेति व्यङ्ग्यम् । परि समन्तान्मलैः सम्बन्धैः आमोदिनी सन्तोषयुक्ता, "आमोदो हर्षगन्धयोः" इति विश्वः । मेदिनीपदं जनपरम्, प्रसङ्गादस्मदादीनामिप भावगम्भीरवचन-विशेषाकर्णनेन कृतार्थत्वं भवत्विति भावः । "आस्तां वेत्यत्र कोप" इति केचित् । "मदुक्तम्" इत्यन्ये । कोपत्याग इति तु रहस्यम् । वक्ष्य-माणरीत्या कोपस्यापि महार्घत्वे प्रसादस्य का वार्तेति तात्पर्यात् । स्पृहिगृर्योरित्यालुच्, अनुरागव्यञ्जकत्वात् । तेन शुद्धकोपस्य निरासः । व्यावर्तयन्ती कोपाद्धिषयान्तराभिमुखीकृतमप्यनुरागवशान्तुनः प्रियाभिमुख्यं नयन्तीत्यर्थः । केचित्तु "वृथापराधगणनार-ज्ज्वाकृष्टमिव बलात्ततः परावर्तयन्ति" इत्याहुः । यस्मै इति नायक-परम् । "वक्तृपरम्" इति केचित् । ततो वृन्दानीत्यनेकसुकृतलभ्यत्व-सूचनम् ।।११७।।

सुघास्यन्दवाप्याः परिमलैः सौरमैः आमोदिनी उत्कृष्टसौरमयुता जायतां भवतु। वा अथवा आस्तां तिष्ठतु कोपत्याग इति शेषः। इदं स्पृहयालु स्पृहायुक्तम्, अनुरागव्यञ्जकमिति यावत्। लोचनं नयनं मुहुः व्यावर्तयन्ती घूर्णयन्ती त्वं यस्मै जनाय नायकायेति भावः कुप्यसि कोपं करोषि तस्य तपोवृन्दानि तपःसमूहान् वयं वन्दामहे स्तुमः। घन्योऽयं नायकः यस्मै त्वं कुप्यसीति भावः। अतिशयोक्ति-रलङ्कारः। शार्द्लविक्रीडितं वृत्तम्।।११७।।

एते सिद्धरसाः प्रसूनिविशिखो वैद्योऽप्यवन्ध्योद्यमो
मानव्याधिरसौ कृशोदिर कथं त्वच्चेतिस स्थास्यित ।।११८।।
सन्धाने चतुरश्चेटकः। यथा—
सा चन्द्रसुन्दरमुखो स च नन्दसूनुदै वाश्चिकुञ्जभवनं समुपाजगाम।

आयात इति । कुमुदेश्वरश्चन्द्रः । आयात उदितः । सर्वेषामीश्वरः प्राणरूपत्वात्, सर्वत्रकामिवकारहेतुत्या प्रतिघातरहितत्वाच्च । भैरवो विरहिणां दुःसहः, तथा चोद्दीपनिवभावसद्भाव उक्तः । "चन्द्र-चन्दनरोलम्बरुताचुद्दीपनं मतम्" इत्युक्तेः । तथापि नायकस्यानुन्यपराङ्गमुखत्वे कोप एव स्यादत आह्—नेति । कान्तः सर्वदात्वत्प्र-सादाकाङक्षित्या परिसर एव तिष्ठतीति भावः । सिद्ध उत्कर्षविशिष्टतया स्वरूपेण च निष्पन्नो रसः श्रृङ्गारो येभ्यस्ते । नायकस्य विषयतया रत्युत्पत्तौ चन्द्रादीनां च तदुत्कर्षे हेतुत्वात् । अथच कुमुदेश्वर-सर्वेश्वर-भैरव-प्राणश्वराख्याः सिद्धा रोगनाशकत्विनयताश्च ते रसाश्चिति कर्मधारयः । "अनवद्यो महानुत्सवः कार्यसमारम्भो यस्य" इति केचित् । मानरूपो व्याधिः शरीरसन्तापहेतुत्वात् ।।११८।।

विटं लक्षयित—कामस्य मन्मथस्य तन्त्रे शास्त्रे कलासु गीतादिषु कोविदो निपुणः विटः इत्युच्यत इति शेषः । उदाहरित—आयात इति । हे कृशोदिर ! कृमुदेश्वरः चन्द्रः तदाख्यरसश्च आयात उदित उपस्थितश्च, सर्वेषां जनानाम् ईश्वरः प्राणक्षपेणेति मावः माहतः वायुः सर्वेश्वररसो माहतरसश्च विजयते सर्वोत्कर्षण वर्तते । भैरवः भीषणः आनन्दभैरवाख्यो रसश्च भृङ्गः भ्रमरः मृङ्ग-राजाख्यो रसश्च, स्फूर्जित समुल्लसित प्राणेश्वरः दियतः तदाख्यरसश्च निकटं सिन्निधिं न मुञ्चित न जहाति । एते कुमुदेश्वरादयः सिद्धरसाः सिद्धः निष्पन्नः रसः शृङ्गारादिः यैस्ते,उद्दीपका इत्यर्थः । सिद्धाः व्याधिनाशे विख्याताश्च ते रसा औष-धिविशेषाः सन्तीति शेषः, तथा अनवद्योतसवः निर्दोषमहः प्रसूनविशिखः कामः वैद्यः भिषक् अस्ति तथापि असौ मानरूपो व्याधिः गदः त्वच्चेतसि त्वद्धदेये कथं स्थास्यिति । क्यकसंसृष्टः समुच्चयालङ्कारः । शार्दूलिक्तीडितं वृत्तम् ॥११८॥

अत्रान्तरे सहचरस्तरणौ कठोरे
पानीयपानकपटेन सरः प्रतस्थे।।११९।।
अङ्गादिवैकृत्येन हास्यकारी विदूषकः। यथा——
आनीय नीरजमुखीं शयनोपकण्ठमुत्कण्ठितोऽस्मि कुचकञ्चुकमोचनाय।
अत्रान्तरे मुहुरकारि विदूषकेण
प्रातस्तनस्तरुणकुक्कुटकण्ठनादः।।१२०।।

सेति। तच्छब्दस्य स्वानुभूतगुणगणवैशिष्टचपरत्वान्न यच्छ-ब्दापेक्षा। "सेयं ममाङ्गेषु सुधारसच्छटा" इत्यादिवत्। प्रकान्त-प्रसिद्धानुभूतार्थं कस्तच्छब्दो यच्छब्दानपेक्ष इति काव्यप्रकाशे स्पष्टम्। दैवपदं फलोपधानसूचनार्थम्। "सङ्केताभावपरम्" इति केचित्। अन्तरपदार्थेषु "अवसरमध्येऽन्तरात्मिनि च" इत्यमरः। कठोरे दुःसहे एतेन ग्रीष्ममध्याह्मरूपसङ्केतकालः पिपासोपपत्तिश्च व्यञ्जिता। प्रतस्थे गतवान्, "प्रसमवविभ्यः स्थः" इत्यात्मनेपदम्। यत् कामशास्त्रम्—

ताम्बूलस्य प्रदानेन वस्तुनिःसारणेन च।
सखीनिर्वासयद्वासभवनाद्वचाजतो यथा।।
ता एव भावमुन्नीयोभयोः कुर्युस्ततोऽयनम्। इति ॥ ११९॥
आनीयेति। अनेन नवोढात्वं सूचितम् तदुक्तम्—
अपि सामीप्यगां भीदं नवोढां सन्निधि नयेत्।
विश्वासच्छद्मना गाढालिङ्गनात्त्याजयेद्भयम्॥

चेटं लक्षयित—सन्यानेति । सन्धानं यूनोमिथः सङ्गमनं तस्मिन् चतुरः निपुणः चेटो मवतीत्यर्थः । उदाहरति—सेति । सा प्रसिद्धा चन्द्रवत् सुन्दरं मुखं यस्याः । स च प्रसिद्धः नन्दसूनुः श्रीकृष्ण इत्यर्थः । दैवात् भाग्यवशात् निकुञ्जभवनं लतागृहं समुपाजगाम समाययौ । अत्रान्तरे एतन्मध्ये तरणौ भास्वित कठोरे तीन्ने सित सहचरः सखा श्रीकृष्णस्येति शेषः । पानीयपानकपटेन तृषाशमनव्या-जेनेत्यर्थः । सरः तडागं प्रतस्थे प्रययौ । तयोः स्वच्छन्दकेलिः स्यादिति वाञ्छन्निति मावः । काव्यलिङग्रूपक्योः संसृष्टिरलङ्कारः । वसन्तितलका च वृत्तम् ॥११९॥

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः। वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः॥

विश्रब्धायाः स्त्रियः कार्यमङ्गप्रत्यङ्गवीक्षणम् । अन्यथा क्रियमाणं तत्तदुद्वेगाय जायते ।। अत एवाह — कुचेत्यादि । ''अत्र कुचपदं व्यर्थम्'' इति केचित् । ''कञ्चुके नायिकासम्बन्धलाभार्थम्'' इत्यन्ये । वस्तुतस्तु कुचयो-मिक्षणेनैव समासः । तादथ्यं सम्बन्धः, अश्वधासादिवत् । न च कुचयोः सिद्धत्वात्फलत्वानुपपत्तिः, दर्शनस्पर्शनद्वारा तथात्वात् । ''ब्राह्मण्याय तपस्तेपे विश्वामित्रः सुदारुणम्'' इत्यादिवत् । तरुणेति । स्वरस्य दैर्घ्यस्चनम् ।''कण्ठपदमपि अप्रयोजनम्'' इति केचित् ॥१२०॥

सात्त्विकान्प्राह—स्तम्भ इति । अत्र रसतरङ्गिण्यां, सत्त्वशब्दस्य प्राणिवाचकतयाऽत्र सत्त्वं जीवच्छरीरं तस्य धर्माः । सात्त्विकाः तथा च शारीरत्वात्स्तम्भादयः सात्त्विका भावा इत्यभिधीयन्ते । स्थायिनो व्यभिचारिणश्च भावा न शरीरधर्मा इति व्याख्यातम् । एवं च "सत्त्वोत्कटे मनसिये प्रभवन्ति भावास्ते सात्त्विका निगदिताः कविभिः पुराणैः" इत्यत्र 'मनसि सत्त्वाख्यविकारोद्रेके सित ये प्रभवन्ति इति' सित-सप्तम्या व्याख्येयम्, नत्विधकरणसप्तम्येति न दोषः । गतिनिरोधः स्तम्भः । न च निद्रापस्मारादावित्याप्तिः; शरीरधर्मत्वे सित इति वाच्यत्वात् । प्रलयभावे तु न गर्तेनिरोधः, अपि तु चेष्टायाः । वपुषि सिललोद्गमः स्वेदः । स्पष्टोऽर्थः । विकारेण रोमोत्थानं रोमाञ्चः ।

विदूषकं लक्षयित—अङ्गादीति । अङ्गादीनां देहावयविक्रयावेषभाषा-प्रमृतीनां वैकृत्यैः विरूपतािमः हास्यकारी हास्योत्पादकः विदूषक इत्युच्यते । उदाहरिति—आनीयेति । नीरजमुखीं कमलवदनां शयनोपकण्ठं तल्पान्तिकम् आनीय महताऽनुनयेनागमय्य कुचकञ्चकमोचनाय स्तनकूर्पासकापसारणाय उत्कण्ठितोऽस्मि यावदुत्सुकोऽस्मि । अत्रान्तरे तावदेवेत्यर्थः मुहुः मूयोभूयः विदूषकेण प्रातस्तनः प्रभाते भवः तरुणकुक्कुटस्य यूनश्चरणायुघस्य कण्ठनादः गलरवः अकारि विदये। निदर्शनोपमयोः संसृष्टिरलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम् ॥१२०॥ गद्गदत्वप्रयोजकस्वरस्वभाववैजात्यं स्वरभङ्गः। भावत्वे सित शरीर-स्पन्दो वेपथुः। अनिष्टसूचकस्पन्दादिवारणाय सत्यन्तम्। न च शरीरा-वयवकम्पेऽव्याप्तिः; शरीरपदस्य चेष्टाश्रयमात्रपरत्वात्। विकार-प्रभवः प्रकृतवर्णान्यथाभावो वैवर्ण्यम्। विकारजनितमक्षिसिललमश्रु, शारीरत्वे चेष्टानिरोधः प्रलयः। निद्रादिवारणाय सत्यन्तम्, अयं च शरीरधर्मस्तादृशस्वेदादिसाहचर्यात्। अतश्चेष्टापदं शरीरिकयाविशेष-परम्। मनसस्तु कर्मैव भवति, नतु चेष्टा। अत एव "चेष्टाश्रयः शरीरिमिति शास्त्रकाराः" इति रसतरिङ्गण्यां स्पष्टम्। अत्र भरतः—

तत्र कोधभयहर्षलज्जादुः खश्रमरोगतापाऽऽयासक्लमधर्मात् खेदात्सम्पादनाच्चैव हर्षभयरोगिवस्मयविषादमदरोषसंभवः स्तम्भः।
शीतभयहर्षरोगस्पर्शजरासम्भवः कम्पः। आनन्दामर्षाभ्यां धूमाञ्जनजूम्भणाद्भयाच्छोकात् अनिमिषप्रेक्षणतः शीताद्रोगाद्भवेदस्रम्।।
शीतकोधभयश्रमरोगक्लमरोषजं च वैवर्ण्यम्। स्पर्शभयगीतहर्षश्रममूच्छीमदनिद्राभिघातमोहादिभिः प्रलयः।

एवमेते बुधैर्ज्ञेया भावाह्यष्टौ हि सात्त्विकाः। कमं चैषां प्रवक्ष्यामि महाभावानुभावकम्।। व्यजनग्रहणैर्वापि स्वेदापनयनेन च। स्वेदस्याभिनयो योज्यस्तथा वाताभिलाषतः ।। निश्चेष्टो निष्प्रकम्पश्च स्थितः शून्यजडाकृतिः। निःसंज्ञस्तब्धगात्रश्च स्तम्भस्त्वभिनयेद्बुधः॥ वेपनात्स्फुरणात्कम्पाद्वेपथुं सम्प्रयोजयेत्। स्वरभेदस्तथा चैव भिन्नगद्गदविस्तरैः॥ मुहुः कण्टिकतत्वेन तथाङ्गाकुञ्चनेन रोमाञ्चस्त्वभिनयोऽसौ गात्रसंस्पर्शनेन नेत्रसम्मार्जनैर्वाष्पैरश्रु चाभिनयेद् बुधः। मुखवर्णपरावृत्त्या वैवर्ण्यमभिनेतव्यं नाडीपीडनयोगतः॥ प्रयत्नादङ्गसंश्रयम्। निश्चेष्टो निष्प्रकम्पश्च स्थितः शुन्यजडाकृतिः॥ महीनिपतनाद्यापि प्रलयाभिनयो भवेत्।। इति।। यथा--

भेदो वाचि दृशोर्जलं कुचयुगे स्वदः प्रकम्पोऽधरे पाण्डुर्गण्डतटी वपुः पुलक्तितं लीनं मनस्तिष्ठित। आलस्यं नयनश्चियदचरणयोः स्तम्भः समुज्जूम्भते तिकं राजपथे निजामधरणीपालोऽयमालोकितः॥१२१॥

भेद इति । कुचस्य तटे तदग्रभागे स्वेदः । तेन श्रमादिहेतुकत्व-निरासः, तस्यावयवान्तरसाधारण्यात् । तदालिङ्गनविषयकोत्कटे-च्छया स्तनतटावच्छेदेन स्वेदोत्पत्तिसम्भवात्, वर्णोच्चारणानुकूला-धरकम्पवारणाय प्रशब्दः । तच्चुम्बनेच्छयाऽधरस्पन्द इति भावः । पाण्डुत्वं तद्विरहकृतवैवर्ण्यम्, पुलिकतत्वं तद्दर्शनकृतानन्दवत्त्वात् । अत एव विप्रलम्भव्यञ्जनम्, तस्य दुःखसम्भिन्नरतिरूपत्वात् । लीनं मन इति प्रलयः । वस्तुत आलस्यं नयनश्चिय इत्येव प्रलयः, तस्य शरीरधर्म-ताया रसतरङ्गिण्यां ग्रन्थकृतैवोक्तत्वात्, लीनं मनस्तिष्ठतीति तदुप-पादकमात्रं विषयान्तरदर्शनेच्छाशून्यत्वात् । यद्वा शरीरधर्मत्व-पक्षेऽपि लीनं मन इत्यनेन शारीरभावस्याक्षेप्तं शक्यतया आलस्यं नयन-श्चिय इति जृम्भासूचनम्, ''उज्जृम्भाननमुल्लसत्कुचयुगम्'' इति श्वञ्जार-

अथ सात्त्विकान् वर्णयन् भरतकारिकामनुवदितः—स्तम्भ इति। सत्त्वं शरीरं तस्य धर्माः सात्त्विकाः ते चाष्टौ परिगणिताः, लक्षणानि तु समञ्जसायां विवृतानि। उदाहरितः—भेद इति। यतः तव वाचि वचने भेदः वैजात्यं स्वरभङ्ग इति यावत्। दृशोः नयनयोः जलम् वारि अश्वरिति भावः। कुचतटे स्तनप्रान्ते स्वेदः धर्मजलम् अथरे ओष्टे प्रकम्पः वेपयुः, गण्डतटो कपोलस्थली पाण्डुः म्लानेति भावः। वपुः शरीरं पुलकितं सरोमाञ्चं मनः चित्तं लीनं निगूढमिति यावत् तिष्ठति। नयनिश्रयः नेत्रशोभाया आलस्यं स्तैमित्यं चरणयोः स्तम्भः गितरोधः समुज्जुम्भते समुल्लसित। तत् कि त्वयेति शेषः,। राजपथे मुख्यमार्गे अयं प्रसिद्धः निजाम- घरणोपालः निजामाख्यो नृपं इति यावत् आलोकितः दृष्टः। अन्यथा कथिममे सात्त्विकियरः प्रादुर्भवेयुरिति भावः। अनुभावोऽलङ्कारः। शार्दूलं विकीडितं वृत्तम्।।१२१॥

#### रतिस्थायिभावः शृङ्गारः, स च द्विविधः। सम्भोगो विप्रलम्भवच।

तिलकादिसंवादाज्जृम्भा नवमः सात्त्विकभाव इति तरङ्गिण्यामेव निरूपितत्वात्। तेन ''सात्त्विकप्रस्तावे व्यभिचारिण आलस्यस्य कथ-मुक्तिः'' इति शङ्का निरस्ता। केचित्तु ''नयनश्रियः स्थगनकारीत्यर्थकं मनोविशेषणमेतद्'' इत्याहुः। तन्न। अत्यन्तव्यवहितत्वाद्वैयर्थ्याच्च ॥१२०॥

एवं विभावादि निरूप्य शृङ्गारं निरूपयित—रतोति। रितरूपः स्थायिभावो यत्र। यद्भरतः—"रितस्थायिभावप्रभवः शृङ्गारः" इति । "रितर्मनोऽनुकूलेऽर्थे मनसः प्रवणायितम्" इति दर्पणः। "स्त्री-पुंसोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यिद्वत्तवृत्तिविशेषो रितः" इति रस-गङ्गाधरः, "रितर्नाम आत्मानात्मिकभावः" इति भरतः। अयमर्थः— आत्मानात्मनोभव आत्मानात्मिकः, अध्यात्मादेराकृतिगणत्वादुत्र्। समवायविषयत्वाभ्यामुभयनिरूप्यत्वात्। यद्वा आत्मरूपेऽनात्मिन भवः, परस्याध्यात्मविष्यय्वादिति भावः। तथा च पूर्वोक्तार्थं एव पर्यवसानम्। अत एव तत्रैवोक्तम्—

इष्टार्थविषयप्राप्त्या रितिरित्युपजायते।
सौम्यत्वादिभनेया सा माधूर्याङ्गविचेष्टितैः ॥इति॥
ननु रतेश्चित्तवृत्तिरूपायाः कथं स्थायित्वम्, तस्याश्चिरावस्थानानौचित्यात्;अत्राहुः-आप्रवन्धं विरुद्धाविरुद्धभावरितरस्कृतश्चित्तसन्तान
एव स्थायी। सूक्ष्मरूपतयावस्थानसम्भवात्। तदुक्तम्—
विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैविच्छिद्यते न यः।
आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः॥

अथ श्रृङ्गारं निरूपयित—रतीति । रितः अङ्गुरणाद्यवस्थाचतुष्टयेन भूमिका-सप्तकेन च नवं नवमिमवानं दवती यूनोरन्योन्यालम्बना चित्तवृत्तिः स्थायीभावो यस्य स श्रृङ्गारः शृङ्गम् मन्मथोद्मेदम् ऋच्छतीति तदाख्यं रसः उच्यते । तं विभजते—स इति । स श्रृङ्गारः द्विविधः, तौ च भेदौ सम्भोगो विप्रलम्भश्च । संयोगकालाविच्छत्ररत्यविच्छत्रत्वं सम्भोगत्वं वियोगकालाविच्छत्तरत्यविच्छत्नत्वं च विप्रलम्भत्विमिति भावः । विस्तरस्तु समञ्जसायां द्वष्टव्यः । चिरं चित्तेऽवितष्ठन्ते सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभः।
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते।।
चिरमिति व्यभिचारवारणम्, अनुबन्धिभिविभावादिभिः।
सजातीयविजातीयरितरस्कृतमूर्तिमान्।
यावद्रसं वर्तमानः स्थायीभाव उदाहृतः॥
अत्र भरतस्त्रम्—"विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तः",
इति । तच्चाभिनवगुष्तपादाचार्यमतानुसारिणा काव्यप्रकाशकृता
व्याख्यातम्।

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।। विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। व्यक्तः स तैविभावाद्यैः स्थायीभावो रसः समृतः॥

अयमर्थः — लोके तावत्प्रमदादयः पुरुषादिरतौ विषयतया कारणानि, कटाक्षादयः कार्याणि, निर्वेदादयः सहकारिणः, रितपरि-पोषकत्वात्। तथा च तद्घितसामग्र्या रत्यादिविषयकानुमिता-वभ्यासवतां सूक्ष्मतयान्तः स्थितो रत्यादिः काव्यादिभिरभिव्यज्यते। अन्यापि स्वाभाविकी वासना सायेषामस्ति तेषामेव काव्ये रसोद्बोधः। श्रोत्रियादीनां रसोद्बोधाभावात्, इदमेव सहदयत्विमिति प्रसिद्धम्। तदुक्तम्—

यथावर्णक्रमेण स्फोटस्य सामस्त्येन यथावा संस्कारविशेषसचिवेन्द्रि-येण मणितत्त्वस्य। तदुक्तम्—"सामस्त्येन तु तद्व्यक्तिः सर्वान्ते मणितत्त्ववत्" इति, एवमत्रापि। तदुक्तम्— विभावा अनुभावाश्च तथैव व्यभिचारिणः। प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो यान्त्यखण्डताम्।।

लोके हि कटाक्षादिभिस्त इत्यनुमितौ न चमत्कारः, काव्ये तु वाक्यार्थबोधानन्तरं चमत्कारिवशेष इत्यनुभवसिद्धम्। तद्धेतुतया तत्कल्पनात्। तथाहि—"लोके सम्बन्धिवशेषीयत्वेन कारणादीनां ग्रहणम्, काव्यादौ तु सम्बन्धिवशेषानालम्बनेन साधारण्येन ज्ञान-मित्यलौकिकानन्दाभिव्यञ्जकत्वं विभावादित्वम्। अलौकिकत्वं चेद-मेव यत्पदार्थबोधसमये सीतात्वादिविशेषरूपेण गृहीतानां वाक्यार्थबोध-काले विशेषत्यागस्ततो रसोद्बोध" इति गौडाः।

मैथिलास्तु "संसर्गवोधे सम्बन्धी न विषयः, किन्तु पदार्थस्मरण एवेत्ययुक्तम्, अनुभविदरोधात्। काव्यवाक्यार्थबोधेऽपि सम्बन्धि-विषयकत्वस्यानुभविसद्धत्वात्। येन रूपेण पदार्थस्मरणं तेनैव वाक्यार्थबोधिनयमाच्च। तस्मादमुकस्यैवेत्यवधारणं विना अमुक-स्येति प्रतीतिरेव साधारण्येन प्रतीतिः। तेन स्वीयत्वासंसर्गप्रहप्रयोज्जनिसद्धिः। अत एव काव्यप्रकाशे—"ममैवैते शत्रोरेवैते तटस्थस्यैवैते न ममैवैते न शत्रोरेवैते न तटस्थस्यैवैते इति सम्बन्धिवशेषस्वीकार-परिहारिनयमानवसायात्साधारण्येन प्रतीतेः" इत्युक्तम्। नियमाशामान्त्रानवभासस्यैव तदिभमतत्वात्, अन्यथा परिहारानवसायाद् इत्येव ब्रूयाद्" इत्याहुः। एतेन "शकुन्तलादीनां सामाजिकैरसम्बन्धात्कथं तेषां रसोद्बोध" इति शङ्कापि निरस्ता। सीतादौ तुयदा सीतात्वेन ज्ञानं तदा आराध्यत्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वान्न रसोदयः। "कान्तात्वादि-प्रकारकज्ञानेऽनुभवत्येवेत्यनुभवसिद्धत्वात्त एव परिहृतविशेषा रसहेतव" इति भरतोक्तेश्च।

न च प्रागसिद्धस्य रत्यादेः कथं प्रतीतिरिति वाच्यम्; वासना-रूपतया तस्य स्थिरतामापन्नत्वात् । अत एवाङ्गितां वाध्यतां वा प्राप्तस्य न रसत्वं किन्तु सञ्चारिकत्वमेवेति सिद्धान्तः ।, यद्भरतः —

यथा नराणां नृपतिः शिष्याणां गुरवो यथा। तथैव सर्वभावानां स्थायीभावो महानिह।। स्यादेवत्। विभावादीनां साधारण्येन प्रतीवि विना विभावत्वा-द्यनुपपत्त्याऽस्तु साधारण्यम्, स्थायिनस्तु वत्तदात्मिनष्ठवया स्व-सम्बन्धित्वेनैव निश्चितत्वात्। कथं वत्। न च मास्तु वस्य साधा-रण्यमितिवाच्यम्; परिमितत्वे रसात्मत्वानुपपत्तेः। स्वगतत्वेन रत्यादि प्रतीतौ हि सभ्यानां ब्रीडावङ्कादिः स्यात्, परगतत्वे त्वरसनीयत्वं स्यात्। वदुक्वम्—

पारिमित्याल्लौिककत्वात्साधारण्यतया तथा।
अनुकार्यस्य रत्यादेष्द्वोधो न रसीयते।। इति।।
सत्यम्। विभावादिसाधारण्येन तदानीं प्रमातृविशेषनिष्ठत्वस्यानवगाहनात्। तद्वशेन वेद्यान्तरसहिवषयतारूपसम्पर्केण रहितोऽपरिमितो भावो रत्यादिर्यस्य तादृशेन प्रमात्रा सहृदयेन प्रमातृविशेषसम्बन्धपरिहारेणैव रत्यादेरनुभवात्सकलसंवादोपपत्तः। स्यादतत्। रत्यादेरभिव्यक्ताविष कथमानन्दोद्बोध इति। उच्यते।
विभावादिभिः स्थायिन्यभिव्यज्यमाने चैतन्यानन्दस्वरूप आत्माप्यवभासते, वेदान्तिमते ज्ञानमात्रे तद्भानस्वीकारात्। सर्वस्यैव कित्पतत्वेन इदं रजतमित्यादिवदात्मचैतन्यरूपाधिष्ठानानुवेधनियमात्।
अन्यथा अज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रामाण्यानुपपत्तेश्च। तद्कतं वार्तिकाचार्यः—

अतोऽनुभव एवैको विषयो ज्ञातलक्षणः।
अक्षादीनां स्वतः सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता।।
अनुभवः सद्रूपम्। आत्मेति यावत्। तस्यैव विषयत्वे हेतुरज्ञात इति।
अज्ञातविषयत्वस्यात्मन्येव स्वीकारात्। जडस्य प्रकाशानुपपत्तेराचरणकृत्याभावेनाज्ञानविषयकत्वकल्पने प्रयोजनाभावात्। तथा च
घटाद्यविच्छन्नसद्रूपं पटादिज्ञाने भासते, इति घटादेविषयीभूतसद्रूपावच्छेदकत्वमात्रम्, न तु विषयत्विमितिभावः। स्वतःसिद्धो नारोपितः। अक्षादीनां चाक्षुषादिज्ञानानाम्। यत्रेति। यद्विषयकत्वेनेत्यर्थः। भ्रमेऽपि शुक्त्यविच्छन्नचैतन्यविषयकमज्ञानमनिर्वाच्यरजतोपादान इत्यिध्छानभूतं यच्चैतन्यं तत्तादात्म्यापन्नरजतादिविषयकत्वेनैव वाषपूर्वं प्रमात्वव्यवहार इतिभावः।।

एवं च सित काव्यश्रवणादिमहिम्ना यथोक्ताभिव्यक्त्या चैतन्य-स्यानन्दांशे आवरणभङ्गः कियते। तथा च रत्याद्यविच्छन्नचैतन्यमाव-रणभङ्गानन्दरूपतया प्रकाशमानं रस इति सिद्धम्।

आवरणं त्वज्ञानमेव। न चैवं घटादिज्ञानेऽपि स्यादिति वाच्यम्; तत्र तदंशावरणभङ्गाभावादानन्दांशानभिव्यक्तेः। तदुक्तं चर्व्यमाण-तैकप्राण इति, चर्वणा चानन्दांशाभिव्यक्तिः। तदभावश्च विभावादि-ज्ञानाभावात्, तदुक्तं विभावादि जीविताविधरिति। अस्यां चाभि-व्यक्तौ लिङ्गोपहितलैङ्गिकभाववद्विभावादिविषयकत्वमप्यावश्यकम्। "स्वादः काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भवः" इत्यभियुक्तोक्तेः। तदेतद्क्तम्—पानकरसन्यायेन चर्व्यमाण इति।

न चान्तः करणाविच्छन्नं चैतन्यं प्रमातृरत्याद्यविच्छन्नं तु रस इति चैतन्यांशमादायाभिन्नत्वात् कथं ग्राह्यग्राहकभाव इति वाच्यम्। साकारवादिमते ज्ञानाकारस्यापि विषयस्य ज्ञेयत्ववदुपपत्तेः। तदु-क्तम्—स्वाकार इवाभिन्नोऽपिगोचरीकृत इति । स्वस्य ज्ञानस्याकारो विषयो ज्ञानस्वरूपादभिन्नोऽपीत्यर्थः। स चायं न कार्यः। विभावादि-ज्ञानानां नाशेऽपि रसानुभवप्रसङ्गात्। न च तन्नाशे रसनाशादेव न तथेति वाच्यम्; तेषां हि तत्समवाय्यसमवायित्वयोरनुपपत्त्या निमित्त-कारणत्वमेव वाच्यम्। तन्नाशेन च कार्यनाशादर्शनात्। न च चन्दन-स्पर्शादिजन्यसुखन्यायेन निर्वाहः, तत्र तत्स्पर्शननाशेन सुखनाशानभ्युप-गमात्। कारणाभावादेव सुखान्तरानुत्पत्तेः। उत्पन्नसुखस्य च स्वानन्तरज्ञानादिभिरेव नाशात्। न चात्रापि तथा स्यादिति वाच्यम्; रसस्य वेद्यान्तरसम्पर्कशून्यतया तत्काले ज्ञानान्तराद्यभावात्। अभि-व्यक्तेश्च लोकोत्तरतया विकल्पानवकाशात्। न च इन्धननाशाद्वह्नि-नाशो दृष्ट इति वाच्यम्; तत्राप्यवयवविभावादिक्रमेण पूर्ववह्निनाशो हेत्वभावाद्वह्मचन्तरानुत्पत्तिरिति सिद्धान्तात्। न चापेक्षाबुद्धिनाशे न द्वित्वनाशवद्भविष्यतीति वाच्यम्; द्वित्वादीनां जातित्वस्य भट्ट-मतेऽभिव्यक्तेर्वा स्वीकारात्। किंच विभावादिज्ञातृध्वंसक्षणे रस-साक्षात्कारः स्यात्, ज्ञाननिष्ठकार्यत्वनिरूपितज्ञाननिष्ठकारणवायां पूर्ववर्तित्वस्यैनापेक्षितत्वात् । कार्यकालेऽपि भावादिज्ञानाभावेऽपि क्षतिविरहात्।

िर्भव रत्याद्यविच्छन्नचैतन्यस्य रसत्वात् कार्यत्वशङ्कैव न सम्भवतीति। विशेषणांशस्याभिव्यक्तेष्ठत्पत्तिविनाशाभ्यामेव रसे तद्व्यवहारात्। भाट्टमते व्यञ्जकघ्विनिष्ठोत्पत्त्यादिना ककार उत्पन्न इत्यादि व्यवहारवत्। नापि ज्ञाप्यः। विभावादिजनिताभिव्यक्ति-विशिष्टस्यैव रत्यादेरसत्त्वात्। पूर्वं तदभावात्, पूर्वसिद्धस्यैव घटादे-रालोकादिनाऽभिव्यक्तेः।

केचित्तु "न ज्ञाप्य इत्यस्य न फलव्याप्य इत्यर्थः। भग्नावरण-चित्सम्बन्धित्वरूपस्य तस्य घटादौ सम्भवेऽपि चैतन्यरूपे रसेऽनुपपत्तेः। सम्बन्धस्य भेदनियतत्वाद्" इत्याहुः। किं च ज्ञाप्यत्वं निर्विकत्पकेन सिवकत्पकेन वा ग्राह्मम्। रसग्राहकं च न निर्विकत्पकम्, विभावादि-परामर्शस्य तदजनकत्वात्। नापि सिवकत्पकम्। धर्मिग्राहकमानेन रसस्य विभावादिसमूहालम्बनरूपतयासिद्धेः, तेषां च परस्परं सम्बन्धानवभासात्सविकत्पकत्वानुपपत्तेः।

यद्वा स्वभिन्नसिवकल्पकग्राह्यत्वाभावात्। चर्व्यमाणस्यालौकि-कानन्दमयस्य स्वसंवेदनासिद्धत्वात्। स्वाभिन्नसिवकल्पकग्राह्यत्वेन नायकत्वव्यवहारात्। न च सिवकल्पकिनिवकल्पकोभयविषयत्वा-भावो बाधित इति वाच्यम्; लोकोत्तरतया तदापत्तेरदोषत्वात्। इदं च युञ्जानयोगिज्ञानाद्विलक्षणम्, तस्य भेदावगाहित्वात्, रसज्ञानेऽव-स्थादिविभावादीनां भेदानुल्लेखात्। युक्तयोगिज्ञानादिप तथा, तस्यात्ममात्रविषयकत्वादस्य च विभावादिमेलकविषयकत्वात्। लौकिकरसज्ञानादिप तथा। गुणालङ्काराद्यधिकविषयकत्वादिति ति-ष्ठतु विस्तरः।

विभजते—स चेति। सम्भोग इति। तदुक्तम्— अनुरक्तौ निषवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ। दर्शनस्पर्शनादीनि स सम्भोग उदाहृतः॥

विप्रलम्भश्चेति। तदुक्तम्—"यत्र तु रितः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ" इति। एवं च "सम्भोगविप्रलम्भौ न सामानाधिक-रण्यात्मकौ, एकशयनेऽपि विप्रलम्भव्यवहारात्। किन्तु संयुक्तो विप्रयुक्तश्चास्मीति चित्तवृत्तिविशेषस्वरूपो" इति नक्याः।

सम्भोगो यथा--

वियति विलोलति जलदः स्खलति विधुइचलति कूजति कपोतः । निपतित च तारकातितरान्दोलति वीचिरमरवाहिन्याः ।१२२।

तत्र वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वैक्लव्यपोषिताया रतेरेव प्राधान्या-द्विप्रलम्भः। वैक्लव्यं तु संचारिमात्रम्। मृतत्वज्ञाने तु रित-पोषितस्य वैक्लव्यस्यैव प्राधान्यात्करुण एव रसः। तत्रापि देवता-प्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञाने सङ्गमाशानुवृत्या विप्रलम्भ एव। आलम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावात्, यथा कादम्बर्या पुण्डरीकस्य पुनर्जीवनाशायां महाश्वेतायाः। तत्राप्याकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव तथा, पूर्वं तु करुण एवत्यभियुक्ताः। तदुक्तं दर्पणे—

यूनोरेकतरस्मिन् गतवित लोकान्तरं पुनर्लभ्ये। विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भाख्यः॥

। तत्र सम्भोगस्तावदेकविध एव गण्यते । अवान्तरभेदानां बहुत्वेन परिसङ्ख्यातुमशक्यत्वात् । यद्भरतः—"यितकिञ्चच्छुचि मेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्छृङ्गारेणोपमीयते ।" इति । उपयुज्यत इत्यर्थः । दर्पणे—

सङ्ख्यातुमशक्यतया चुम्बनपरिरम्भणादिबहुभेदात्। अयमेक एव धीरैः कथितः सम्भोगश्रङ्गारः॥ तत्र स्यादृतुषट्कं चन्द्रादित्योदयास्तमयः। जलकेलिवनविहारप्रभातमधुपानयामिनीप्रभृति। अनुलेपनभूषाद्या वाच्यं शुचि मेध्यमन्यच्च॥ इति॥

तत्र विपरीतरितरूपं सम्भोगमुदाहरित—वियतीति। जलदा-दिशब्दाः साध्यवसानलक्षणया केशपाशादिपराः। वियतीति रते-वैपरीत्यं व्यङ्ग्यम्। अन्यथा केशपाशस्य भूमिसंस्पृष्टतया आकाशे विलोलत्वानुपपत्तः। विधुश्चन्द्रश्चलित, मुखे क्रियोत्पत्तेरिति भावः। चुम्बनौत्सुक्यादित्यन्ये।स्खलतीत्यत्रापि विधुरित्यस्यान्वयः।सङ्कुचित लज्जाप्रदर्शनव्याजादानन्दाद्वेतिभावः। कपोतः क्जतीति सीत्कार उक्तः। तारकातिः स्वेदविन्दुपङ्कितः केशकलापकुसुमराजिवी। वित्रलम्भो यथा— प्रादुर्भूते नवजलघरे त्वत्पथं द्रष्टुकामाः प्राणाः पङ्कोरुहदलदृशः कण्ठदेशं प्रयान्ति। अन्यत् किंवा तवमुखिवधुं द्रष्टुमुड्डीय गन्तुं

वक्षः पक्षं सृजित विसिनीपल्लवस्य च्छलेन ॥१२३॥

गङ्गावीचिहरिः। केचित्तु तारकापदेनैव मुक्ताफलानि व्याख्याय "वीचिपदं त्रिवलिपरम्"इत्याहुः। अप्रकृतेन निगीर्णे साध्यवसानाश्रयात् प्रकृतेः इत्येवमलङकारकौस्तुभोक्तरूपोऽतिशयोक्तिभेदः॥१२२॥

विप्रलम्भमाह—पादुर्भूत इति । नवेति प्रागदर्शनाद्भयातिशय-हेतुत्वम्, जलधरेत्युद्दीपकत्वम् । स्वरूपसतस्तदजनकत्वात्प्रादुरिति-प्रत्यक्षीकृताभिप्रायम् । त्वत्पयं त्वदागमनमार्गं द्रष्टुं कामो येषां ते द्रष्टु-कामाः 'तुं काममनसोरिपं इति प्रत्ययसम्बन्धिमकारलोपः । दलपदं पूर्व-

सम्भोगशृङ्गारमुदाहरति—वियतीति। वियति आकाशे जलदः मेघः लक्षणया केशपाशः विलोलित तरलीभवित स्खलित स्रंसित च, विद्युः चन्द्रः लक्षणया मृखं चलित चेष्टते चुम्बनादिकियासु प्रवर्ततं इति यावत्। कपोतः पारावतः लक्षणया कण्ठः कूजित रौति सीत्कारादि मणितं करोतीत्यर्थः। तारकाणां नक्षणां लक्षणया स्दिवन्दूनां तितः पङ्कितः निपतित अमरवाहिन्याः स्वर्णचाः वोचिः ऊर्मिः लक्षणया हारस्त्रिवंलिवां आन्दोलित दोलायमाना भवति। साध्यत्रसानया लक्षणया प्रस्तुतं विपरीतरतेर्वणनमेतत्। अतिशयोक्तिरलङ्कारः। गीतिश्चलन्दः॥१२२॥

विप्रलम्भमुदाहरति पादुर्भूत इति । नवजलधरे नूतनाम्बुदे प्रादुर्भूते प्रकटिते सित त्वत्पयं त्वन्मागं द्रष्टुकामाः दिदृक्षव इतियावत् । पडकेरुहदलं कमल-च्छदिमव दृशौ यस्यास्तस्याः नायिकायाः प्राणाः असवः कण्ठदेशं प्रयान्ति गलावलिम्बनो भवन्तीत्यर्थः । अन्यत् इतो भिन्नं वा कि ब्रवीमीतिशेषः । यत् तव नायकस्य मुख्विषुं द्रष्टुमीक्षितुम् उड्डीय गन्तुमुत्पत्य यातुं तस्याः वक्षः उरः हृदयमिति यावत् । विसिनोपल्लवस्य निलनोकिसलयस्य च्छलेन व्याजेन पक्षं पक्षतिं सृजित निर्मातीति यावत् । प्रतोयमानोत्प्रेक्षातिशयोक्त्योः संसृष्टिर-लङ्कारः । मन्दाकान्ता च वृत्तम् ॥१२३॥

### विप्रलम्भे चाभिलाषचिन्तास्मृतिगुणकीर्तनोद्धेग-प्रलापोन्मादव्याधिजडतानिधनानि दशावस्था भवन्ति।

मेव मार्गदर्शनेन दृष्टेः श्रान्तत्वसूचनार्थम्, ततश्च यथा परिजनेन कार्यातुपपादने स्वामिनः स्वयं प्रवृत्तिस्तथा नेत्रव्यापारानन्तरं प्राणानाम्,
तत्प्रावान्यं च "ते हेमे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः"
इत्यादि श्रुतौ स्पष्टम्। दर्शनेच्छायां पूर्वस्थानादुत्तरस्थानगमनस्य
अनुभविसद्धत्वात् हृदयमपहाय कण्ठमूलमायान्ति। चरमदशाया जातप्रायत्वं व्यग्ङ्यम्। मुखं विधुमिवेत्युपमितसमासः, मुखस्यैवेच्छाविषयदर्शनविषयत्वात्। रूपकसमासे तत्प्राधान्यापत्तेः। दर्शनीयत्वलाभार्थं तु सादृश्योपादानम्। अन्यादृशगमने पक्षानुपयोगात्।
उड्डीयते एतेनोत्कण्ठातिशयो व्यङ्गयः। उड्डयनस्य गतिविशेषत्वाद् गन्तुमित्यत्र धातुः प्रत्ययसाधृत्वमात्रार्थः। निलनीति सन्तापोत्कर्षसूचनम्। "पल्लवस्येति षष्ठीसमास" इत्येके। "समाहारन्द्र"
इत्यन्ये।।१२३।।

तस्यावस्थाभेदानाह—विप्रलम्भे चेति। यद्भरतः—
प्रथमे त्वभिलाषः स्याद् द्वितीये चिन्तनं भवेत्।
अनुस्मृतिस्तृतीये तु चतुर्थे गुणकीर्तनम्।।
उद्देगः पञ्चमे प्रोक्तो विलापः षष्ठ उच्यते।
उन्मादः सप्तमे ज्ञेयो भवेद्व्याधिस्तथाष्टमे॥
नवमे जडता चैव मरणं दशमे भवेत्।।

## रितरहस्ये तु--

नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ सङ्कल्पः। निद्राच्छेदस्तनुता विषयनिवृत्तिस्त्रपानाशः॥ उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशैव स्युः

अत एव "पुरव्चक्षूरागस्तदनु मनसोऽनन्यपरता" इति मालती-माधवम् । तत्र समागमेच्छाभिलाषः। यथा—
तस्यां सुतनुसरस्यां चेतो नयनं च निष्पतिते।
गुरु चेतो विनिमग्नं लघु नयनं सर्वतो भ्रमित ॥१२४॥

अभिलाषं लक्षयित-तत्रेति। दशावस्थानां मध्ये इत्यर्थः। यद्भरतः--

व्यवसायसमारब्धः सङ्कल्पेच्छासमुद्भवः। समागमोपायकृतः सोऽभिलाषः प्रकीर्तितः॥ निर्याति विश्वति च मुहुः करोति चाकारमिव दैन्यस्य। तिष्ठति तु दर्शनपथे प्रथमस्थानस्थिते कामे।

इच्छायाः समुद्भव इति समासः । विषयसमवायिनीर्युवरूपयोरर्था-ल्लाभः। समुद्भवन्ती इच्छेति यावत्। इच्छायाश्च जन्यत्वविशे-पणस्य वैयथ्याद् धारावाहिकत्वपर्यवसानम् । तत्र तात्पर्यग्राहकं सङ्कल्पपदम्। इदं च विप्रलम्भत्वानुपपादकेच्छायां व्यभिचारी-त्याह—समागमेति। सङ्गमोपायः कृतो येन। तदुपायप्रवृत्तिप्रयो-जक इति यावत्। इदं च शापादिहेतुकविप्रलम्भकालीनेच्छायां गतम्। फलेच्छयैवोपाये प्रवृत्तरत आह—व्यवसायेति। व्यवसीयते विषयीकियते इति व्यवसायः। कर्मणि घत्र।समागम इति यावत्। स समारब्धो येन। स्वनिरूपिततद्व्यक्तिसमागमध्वंसासमानकालीन इति यावत्। तत्र तु पूर्वं सङ्गमस्यापि जातत्वान्न व्यभिचारः। तथा च स्वनिरूपिततत्व्यक्तिसमागमध्वंसासमानकालीना तदुपायप्रवृत्तिप्रयो-जिका धारावाहिकेच्छाऽप्रकृताभिलाप इति पर्यवसन्नम्। तस्या-मिति। स्वानुभ्तार्थकस्तच्छब्दः। सुतनुरूपायां सरस्यां सरसत्वात्। स्वेदवत्त्वादिति तूपेक्ष्यम्, "सरसी तु महासरः" इति शब्दार्णवः। "दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य उच्यन्ते" इति भाष्यम्। निःपतितमिति। चक्षुषः प्राप्यकारितया साक्षात्संयोगान्मनसस्तु तत्संयुक्तचक्षुःसंयुक्तत्वेन परम्परया तत्संयोगात्। गुरुत्वमुत्कट-रागवत्त्वम् । मज्जनप्रयोजको गुणिवशेषश्च । यत्तु ''सर्वेन्द्रयश्लेष्ठ-त्वम्" इति, तन्न, त्रकृतानुपयोगात्। निमञ्जनं विषयान्तरव्यावृत्तिः।

दर्शनसन्तोषयोः प्रकारजिज्ञासा चिन्तनम्। यथा— मया विधेयो मुहुरद्य तस्मिन्कुञ्जोपकण्ठे कलकण्ठनादः। राधामधोविभाममावहन्ती कुर्वीत नेत्रोत्पलतोरणानि ॥१२५॥

पक्षे स्पष्टम्। लघुत्वं शीघ्रगामित्वम्, विशिष्टगुरुत्वाभावश्च।
एतेन सारहीनत्विमत्यपास्तम्। सर्वतः सर्वाङ्गे तद्दर्शन एव चक्षुष
उपयोगात्। अथ च गुरोर्मज्जनं लघोः प्लवनं च युक्तमेवेति भावः।
अथ च यस्य द्रव्यस्य मज्जनं न भवति तत्र स्थितस्य द्रव्यान्तरस्यापीति
लोके दृष्टम्, यथा नावा रूडस्य पुरुषादेः। प्रकृते तु साक्षात्संयुक्तं नेत्रं
न निमग्नं तत्संयुक्तं तु मनो निमग्निमत्याश्चर्यमिति रहस्यार्थः।।१२४।।
चिन्तां लक्षयति—दर्शनेति।

केनोपायेन संप्राप्तः कथं वा स भवेन्मम । दूतीनिवेदितैर्भावैरिति चिन्तां विनिर्दिशेत् ॥ आकेकरार्द्धविप्रेक्षितानि रसनावलयपरामर्षः । नीवीनाभ्योः संदर्शनं च कार्यं द्वितीये तु ॥ इदं पुरुषव्यापारस्याप्युपलक्षणम् । उदाहरति—मयेति ।

श्रीकृष्णस्य सखायं प्रत्युक्तिः। सकृत्कृतस्यानाकर्णनशङ्कया-मृहुरिति। कुञ्जाभ्यन्तरावस्थाने तद्दृष्टिविषयत्वमात्मनो न स्यादत उपकण्ठ इति। "कलकण्ठः कोकिलः पिकः प्रोक्तः" इति हलायुधः। "कलहंसेति पाठ" इति केचित्। "कादम्बः कलहंसः स्यात्" इत्यमरः। मधोरिति, कोकिलकूजितस्य वसन्तनियतत्वात्। हंस-श्रुक्तस्य तु न तथात्विमिति विशेषः। न च—

वियदिलमिलनाम्बुगर्भमेषं

मधुकरकोिकलकूजितैर्दिशां श्री:। धरणिरभिनवाङकुराङकटङक-

प्रणितपरे दियते प्रसीद मुग्धे।। इत्यादि दर्शनात् कोकिलरुतस्यापि न तथात्विमिति वाच्यम्; तेषां विजातीयत्वात्। "केषांचित्कोकिलानां वर्षास्विप मद" इति प्रकाश-ग्वास्यातृभिरुक्तत्वात्। आ इति चिन्तायां निपातः। कुर्वीतेत्या-

## प्रियाश्रितचेष्टाद्युद्बोधितसंस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः।

शंसायां लिङ् । केचित्तु "आवहन्ती" इति योजयन्ति, तिच्चन्त्यम् । धारणार्थत्वानुपपत्तेः ।

"ते दुःखमुच्चावचमावहन्ति ये प्रस्मरन्ति प्रियसङ्गतानाम्" इत्यादावाङपूर्वस्य वहंतेः करोतीत्यर्थकत्वाद्वहन्तीत्येतदर्थकत्वं नास्ती-ति वामनादिभिरुक्तत्वात्।।१२५।।

प्रियेति । यद्भरतः—

मुहुर्मुहुर्निश्वसितैर्मनोरथविवर्तनैः

प्रद्वेषाच्चान्यकार्याणामनुस्मृतिरुदाहृता ॥

नैवासने न शयने धृतिमुपलभते स्वकर्मणि विहस्ता ।

तच्चिह्नोपगतत्वात्तृतीयमेवं प्रयुङ्जीत ॥

वित्रलम्भजन्याः स्मरदशा गणयितः—वित्रलम्भ इति । स्पष्टम् । अभिलाषं लक्षयिति तत्रेति । तत्र दशस्ववस्थासु समागमस्य रहिस मिलनस्य यूनोरिच्छा कामना अभिलाष इत्युच्यते । उदाहरितः—तस्यामिति । तस्यां पूर्वमवलोकितायां सुतनु सस्यां सुतनुः सुन्दरी सैव सरसी पुष्करिणी तस्यां ममेति शेषः । चेतो मनः नयनं नेत्रं च द्वेऽपि सममेव निष्पतिते बुडित इति यावत् । चेतः मनस्तु गुरु सार-विदिति भावः अतो निमग्नं बुडितं । नयनं तु लघु सारहीनमत एव सर्वतः प्रमित प्लवते । चेतोदृशोस्तन्मग्नत्वात्तत्समागमेच्छासूचनम् । रूपककाव्यलिङ्गयोः संस्विदरलङकारः । उपगीतिश्च छन्दः ॥१२४॥

विन्तां लक्षयिति—सन्दर्शनेति । सन्दर्शनं सम्यगालोकनम्, सन्तोषः सम्यगानन्दः तयोः प्रकारस्य रीतिविशेषस्य जिज्ञासा ज्ञातुभिच्छा अनुसन्धानमिति यावत् विन्तेत्युच्यते । उदाहरिति—मयेति । अद्य मया कृष्णेनेति भावः तिस्मन् परिचिते कुञ्जोपकण्ठे लतागृहान्तिके मृहः पुनः पुनः कलकण्ठस्य पिकस्य नादः ध्विनः विधेयः कर्त्तव्यः येन मधोः वसन्तस्य विभ्रमं भ्रान्तिम् आवहन्ती धारयन्ती राधा नेत्रोत्पलानां नयनकमलानां तोरणानि वन्दनमालेति यावत् कुर्वीत विदधीत । निदर्शनालङ्कारः उपजातिश्च छन्दः ॥१२५॥

स्मृति लक्षयति—श्रियेति । श्रियम् अभीष्टम्, नायकाय नायिकां नायिकायै च नायकिमत्यर्थः । आश्रितैः आधृत्य स्थितैः चेष्टाविभिः व्यापारैः अनुभूतपूर्वै-

यथा--

रामो लक्ष्मणदोर्घदुःखचिकतो नाविष्करोति व्यथां द्वासं नोष्णतरं जहाति सिललं धत्ते न वा चक्षुषि। वातावर्तविवर्तमानदहनकूरैरनङ्गणवरैः

क्षामः किन्तु विदेहराजतनयां भूयः स्मरन् वर्तते ॥१२६॥ विरहकालीनकान्ताविषयकप्रशंसाप्रतिपादनं गुणकीर्तनम् ।

राम इति । मदीयदुः खज्ञाने लक्ष्मणस्यापि दुः खं स्यादिति शङ्का-चिकतां तस्यार्थः । व्यथां वैदेही विप्रलम्भजन्याम् । व्यथाया अनाविः-करणं च तदनु मापकिनः श्वासादिनिरोधः । तदेवाह—श्वासिमिति । न जहाति निर्गमयतीत्यर्थः । एवं चान्तरेव स्तम्भितस्य दुः खावेगस्य दुः सहतरत्वमाह—वातेति । विवर्तमानान्तेन यथादेशान्तरावच्छेदेन नाग्निसंयोगः किन्तु तद्देशावच्छेदेनैव तथेति व्यङ्ग्यम् । वाताभावे दीप्त्युत्कर्षाभावाद्वातेति । देशान्तरसंयोगवारणाय । आवर्तेति । तद्व-त्कूरैः दुः सहैरित्युपमानानि सामान्यवचनैरिति समासः । विदेहा-स्तत्वज्ञानोत्पत्त्या देहात्मबुद्धिहोनाः । विदेहराजो मैथिलः । स्मर-न्निति लक्षणे शत्प्रत्ययः, स्मरण एवासक्त इत्यर्थः ।।१२६।।

विरहेति। सम्भोगकालीनगुणकीर्तनवारणाय-विरहकालीनेति। न च "कालाटुज्" इति ठज् प्रत्यये कालिकेत्येव युक्तं कालिकसम्बन्धः

रितियावत्। उद्बोधितः जागरितो यः संस्कारः भावनाविशेषः तस्मात् जन्यमुतानं ज्ञानं स्मृतिः उच्यते। उदाहरति—राम इति। रामः दाशरिथः लक्ष्मणस्य
सोभिन्नेः दोर्घदुःखेन स्वापेक्षयाऽधिकसन्तापेन चिकतः आश्चर्ययुक्तः सन् व्यथां
स्त्रीवतस्यामाधिं नाविष्करोति न प्रकटयति। उष्णतरं सन्तापातिशययुतं श्वासं
न जहाति मुञ्चित। चक्षुषि जलं अश्रुक्षपं वा न धत्ते न धारयित। किन्तु वातावर्तेन
चक्रवातेन विवर्तमानो वर्धमानः दहनः विहः इव क्रूरैः दाश्णैः अनर्ङ्गां ज्वानिः
कामतापैः क्षामः क्षीणः सन् भूयः पुनः पुनिरत्यर्थः विवेहराजतनयां
जानकीं स्मरन् भावयन् वर्तते। काव्यलिङ्गापमयोः संमृिष्टिरलङ्गारः शार्षूलविकीडितं च वृत्तम्॥१२६॥

यथा--

स्पर्शः स्तनतटस्पर्शो वीक्षणं वक्रवीक्षणम्। तस्याः केलिकथालापसमयः समयः सखे।।१२७॥ कामक्लेशजनितसकलविषयहेयताज्ञानमुद्धेगः। यथा— गरलद्रुमकन्दिमन्दुबिम्बं करुणावारिजवारणो वसन्तः। रजनीस्मरभूपतेःकृपाणीकरणीयंकिमतः परंविधातः।।१२८॥

कालिकी व्याप्तिरित्यादिवदिति वाच्यम्; समानकालीनेत्याद्यभियुक्त-प्रयोगबाहुल्यात्। कालादिति योगं विभज्य ख प्रत्ययं चानुवर्त्यं व्यास्थे-यत्वात्। ठित्रत्यत्र कालादित्यनुवृत्त्या कालिकेत्यादीनामिप सिद्धेः। एतेन ''आत्मनः समकालीनं मामवेहि सुरेश्वर'' इति विष्णुघर्म-प्रयोगेऽपि व्याख्यातः। यद्भरतः—

अङ्गप्रत्यङ्गलीलाभिर्वाक्चेष्टाहसितेक्षणैः।
नास्त्यन्यः सदृशस्तेनत्येतत्स्याद्गुणकीर्तनम्।।
एतच्च गुणप्रशंसाप्रकारमात्रोपलक्षणम्। स्पर्श इति। अत्र स्पर्शान्तरोदेशेन कुचतटस्पर्शस्तावन्न विधेयः प्रकृतानुपयोगात्। येन दण्ड-वान् रक्तवान् इतिवद्विधेयतावच्छेदकांशेऽधिकधर्मावगाहिनः शाब्द-स्योत्पत्तः स्यात्, किन्तु कुचतटस्पर्शोदेशेन स्पर्श एव। स चानुप-पन्नः, उद्देश्यविधेययोरैक्यात्। अतः स्पर्शपदं सुखविशेषजनकत्वं लक्षयति। स्पर्शान्तरवैलक्षण्यं च व्यङ्ग्यम्। एवमुत्तरत्रापीति बोध्यम्।।१२७।।

गुणकीर्तनं लक्षयित—विरहेति। विरहकालीना वियोगकालिकी या कान्ताविषयकप्रशंसा प्रियाविषयिणी स्तुतिः तस्याः प्रतिपादनमेव गुणकीर्तनम् उच्यते। कान्ताविषयकेत्यत्र प्रियविषयकेत्युचितं द्वयोरिप तत्सम्भवात्। उदा-हरित—स्पर्शं इति। सखे! तस्याः प्रियायाः स्तनतटस्पर्शः कुचाग्रामर्शनम् सर्गाः न तदितर इति भावः। तस्या वश्त्रवीक्षणं मुखावलोकनमेव वीक्षणं तस्याः केलिक्लालापस्य कीडायां मधुरमाषणस्य समयः काल एव समयः नेतरदिति भावः। अत्र दितीयस्पर्शवीक्षणसमयशब्दानामितरिववृत्तिपूर्वकसुखोत्कर्षे तात्त्रयम्। परिसङख्यालङ्कारः अनुष्टुब् वृत्तम्।।१२७॥

प्रियाश्रितकाल्पनिकव्यवहारः प्रलापः। कल्पनायाः कारणमन्तःकरणविक्षेपः। तस्य निदानमुत्कण्ठा। यथा--अद्विसंदर्शनं चक्षुरद्विसंमीलनं मनः। अद्विसंस्पर्शनः पाणिरद्य में किं करिष्यात।।१२९।।

कामवलेशेति । नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यहेयताज्ञानवारणाय जनितान्तम् । यद्भरतः—

आसने शयने वापि न तिष्ठित न हृष्यित । नित्यमेवोत्सुका च स्यादुद्वेगस्थानमेव तत् ॥ चिन्तानिःश्वासखेदेन हृदाहाभिनयेन च। तदेव कुर्यादत्यन्तमुद्वेगाभिनयेन च॥

गरलेति। "क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्" इत्यमरः। कन्दस्य यथा द्रुमा-रम्भकत्वं तथा चन्द्रस्य दुःखारम्भकत्विमितिसूचनाय द्रुमेत्युक्तम्। पत्राग्यपेक्षया कलेशाधिक्यहेतुत्वलाभाय कन्दिमिति। करुणायां वारि-जतादात्म्यारोपाद्रसन्ते तदुन्मूलकत्या वारणतादात्म्यारोप इति परम्परितरूपकमेतत्। तथा चवसन्तस्यातिनिर्दयत्वं लभ्यते। अप्रति-हतसामर्थ्यसूचनाय भूपतेरिति। परिमाणतोऽल्पत्वलाभाय कृपाणीति स्त्रीत्वम्।।१२८।।

प्रियेति । रतिविषयविषयकत्वमर्थः । अन्तर्विक्षेपिश्चित्तानव-स्थानम् । "अलक्ष्यवाक् प्रलापः स्याच्चेतसो भ्रमणाद् भृशम्" इति दर्पणः । उत्कण्ठालक्षणं कृवलयानन्दादावुपन्यस्तम्—

"सर्वेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिमन्यते। तत्प्राप्तीच्छां ससङ्कल्पामुत्कण्ठां कवयो विदुः॥

अत्र भरतः--

इहास्थित इहासीन इह चोपगतो मया। इति तैस्तैविलिपतैविलापं संप्रयोजयेत्।। उद्विग्नात्यर्थमौत्सुक्यादरत्या च विलापिनी। ततस्ततश्च भ्रमति विलापस्थानमाश्रिता॥ अद्वीति। न विद्यते द्वयोः संवीक्षणं यस्य, "नत्रोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपश्च" इति बहुत्रीहिः। द्विदर्शनाभावश्च नोभय-दर्शनाभावप्रयुक्तः किन्तु तिन्नदर्शनाभावप्रयुक्तः, तस्यैव प्रकृतो-पयोगित्वात्। तथा च तदन्यदर्शनाभावमात्रे तात्पर्यम्। एवमुत्तरत्र व्याख्येयम्। तथा च तादृशप्रियविरहे कथं निर्वाहो भावीति भावः। इदं च सङ्गमपूर्वकविप्रलम्भाभिप्रायम्। भरतवाक्यस्य तत्साधा-रण्यात्। अत एव नीवीं हरेदित्यादि चित्रदर्शनमपि सङ्गमोत्तर-विप्रलम्भकालीनमेव दर्शयिष्यते। क्वचित्तु "अर्धसम्मीलितं चक्षुः" इत्यादिः अर्धपदघटितः पाठः। तत्र तदृर्शनकालेऽर्द्धमुकुलितत्वं वोध्यम्। मनसोऽपि सम्यक् तदालोकनस्पर्शनादावप्रवर्तकत्वादर्ध-सम्मीलितत्वोपचारः। पाणरपि किञ्चद्व्याजेन स्पशार्थं तदीयदिग्पिमुखरूपमर्थसंस्पर्शनत्वं व्याख्येयम्। अत्र तु समागमानृत्तर-विप्रलम्भावस्थापरत्वमप्युपपन्नम्।।१२९।।

उद्वेगं लक्षयित—कामेति। कामक्लेशेन मन्मथपीडया जनितम् उत्पादितं सकलिवयाणां रूपरसादीनां हेयतायाः अनुपादेयतायाः ज्ञानम् उद्वेगः। उदाहर्ति—गरलेति। हे विधातः ! इन्दुविम्बं चन्द्रमण्डलं गरलद्भमस्य विषवृक्षस्य कन्दं मूलिमिति यावत्। वसन्तः कुसुमाकरः करुणा कृपैन वारिजं कमलं तस्य वरिणः गजः विनाशक इति भावः। रजनो निशा उद्दीपकत्वात् स्मरभूपतेः कामनृपस्य कृपाणो क्षुरिका विदारिकेत्यर्थः। अतः परं किं करणीयं मया किं कर्तव्यमिति मावः। अत्र किंशब्दादुद्वेगः प्रतीयते। विरोधाभासानुप्रासयोः संसृष्टिरलङ्कारः। मालभारणी च वृत्तम्॥१२८॥

प्रलापं लक्षयति—प्रियेति। प्रियाश्रितः प्रियमुद्दिश्य विहितः काल्पनिकः कल्पनासिद्धः व्याहारः उक्तिः "व्याहार उक्तिलंपितम्" इत्यमरः । प्रलाप इत्युच्यते । तत्कारणं निर्विशति—कल्पनायाः कारणं हेतुः अन्तःकरणस्य मनोबुद्धिचित्ता-हङ्काराणां विक्षेपः विपर्यासः, तस्य विक्षेपस्य च निदानम् आदिकारणम् उत्कष्ठा प्राप्तोच्छेति यावत् । तामेवोदाहरति—अद्वीति । नास्ति द्वयोः परस्परं संवीक्षणं, यत्र तत् अद्विसंवोक्षणं अद्वितीयावलोकि मे चक्षुः न द्वयोः सम्मीलनं यत्र अद्विसम्मीलनं प्रियेतरमावनाहीनिमितिमावः मे मनः नास्ति द्वयोः संस्पर्शनं यत्र अद्विसंस्पर्शनः प्रियेतरस्पर्शशृत्यः मे पाणिः करः कि करिष्यति न जाने। काव्यलिङ्गा-लङ्कारः । अनुष्टुब् छन्दः ॥१२९॥

औत्सुक्यसन्तापादिकारितमनोविषयाससमुत्थप्रियाश्रित-वृथाव्यापार उन्मादः। स व्यापारः कायिको वाचिकश्चेति द्विविधः। कायिको यथा--

प्रतिफलममृतांशोः प्रेक्ष्य कान्तो मृगाक्ष्या मुखमिति परिहासं कर्तुमभ्युद्यतोऽभूत्। अथ शिथिलतवाचो मानमाशङ्क्य तस्याः स्पृश्चति पुलकभाजा पाणिपङ्कोरुहेण॥१३०॥

औत्सुक्येति । कारितान्तं विपर्यासे समुत्थान्तं च व्यापारे विशेषणम् । विपर्यासो व्याकुलत्वम् । "उन्मादश्चापरिच्छेदश्चेत-नाचेतनेष्वपि" इति दर्पणः । यद्भरतः—

तत्सम्बन्धिकथां युङ्गक्ते सर्वावस्था गतापि हि। प्रद्वेष्टि वा परान् पुंसो यत्रोन्मादः स उच्यते।। तिष्ठत्यनिमिषदृष्टिदींघं निःश्वसिति गच्छति ध्यानम्। रोदिति विहारकाले मान्द्यमिदं स्यात्तथोनमादे॥

प्रतिफलिमित । साक्षादिन्दौ भ्रान्तिसम्भवेऽपि करस्पर्शाद्य-सम्भवात्प्रतिफलिमित । रत्निमत्यादि गतिमत्यर्थः । अमृतांशुपदं चाक्षुषात्मकमुखभ्रमयोग्यत्वार्थम् । मुखमितिज्ञानादित्यर्थः । यद्यप्य-म्युद्यतोऽभूदित्येवोक्तं तथापि परिहासवाक्यप्रयोगोऽप्यत्र विवक्षितः । अन्यथोत्तरार्धासङ्गतेः । परिहासे कृतेऽपि न वदतीति ज्ञानादेव मान-शङ्कासम्भवात् । स्पृशतीति । वदनस्पर्शस्याप्यनुनयहेतुत्वात् । भ्रान्ति-मदलङ्कारः । मुग्धत्ववारणाय शिथिलितवाच इति । पूर्वं परिहास-करणस्यानुभूतत्वात् ॥१३०॥

उन्मादं लक्षयित—औत्सुक्षेति । औत्सुक्षं कालातिपातासहिष्णुत्वं तेन सन्तापादिना च कारितः यो मनोविषयीसः चित्तस्य व्याकुल्दव्यापारः तस्मात् समुत्थः उत्पन्नः प्रियाश्रितः प्रियोद्देश्यकः वृथा निरर्थको व्यापार उन्मादः। तं द्विधा विभागते—स चेति । स च व्यापारः विक्षेपात्मक इत्यर्थः कायिकः देहचेब्टात्मकः वाचिकः वचनरूपः। आद्यमुदाहरति—कायिक इति । प्रतिफ्रलमिति । वाचिको यथा--

किं रे विधो मृगदृशो मुखमद्वितीयं कन्दर्प दृप्यसि दृगम्बुजमन्यदेव। झाङकारमावहसि भृङ्ग तनुर्न तादृक् कर्माणि धिक् क्व पुनरीदृशमीक्षणीयम्।।१३१।।

कि रेइति। "हीनसम्बोधने तुरे" इतिकोषाच्चन्द्रस्य नीचत्वं व्यक्षग्यम्। रेचन्द्र किमस्तीति चन्द्रस्याक्षेपः, एतेनामर्पलाभः। अद्वि-तीयं स्विभन्निरूप्यसादृश्यप्रतियोगित्वाश्रयत्वोभयाभावविद्त्यर्थाद्-गर्वलाभः। कन्दर्पं दृप्यसि वारं वारं वेदनाजननादित्यसूया। दृगम्बुजं तस्या अन्यद्विलक्षणमेवेति हर्षः। अतिशयोक्तिभेदः। "प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम्" इति प्रकाशोक्तः। हे भृङ्गः! झङ्कारमव्यक्तध्वनि-विशेषमावहसि करोषि इति विषादः, अन्यसम्बन्धिनी तनुस्तादृक् तदीयतनुतृत्या नेति तदलाभाद्दैन्यम्। कर्माणि तद्विरहजनकानि धिक् निन्द्यानि इति निर्वेदः। ईदृशं दर्शनीयं क्वत्यौत्सुक्यम्। इति भावशबलत्वमलङ्कारः। अवान्तरवाक्यानां परस्परमनाकाङ्कात्वा-दुन्मादः। केचित्तु "चन्द्रस्य तन्मुखवृत्तिसादृश्यप्रतियोगित्वज्ञानजन्य-दर्पखण्डनार्थं मृगदृश इति। कि दृप्यसीति तत्राप्यनुषङ्गात्।

कान्तः प्रियः अमृतांशोश्चन्द्रमसः प्रतिकलं प्रतिबिम्बं वीक्ष्य अवलोक्य मृगाक्ष्याः कुरङ्गलोचनायाः मुखमिति मत्वेति शेषः। परिहासं केलि हसे धातोः परिपूर्वकाद् घन्, 'उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्' इति बाहुलकाद्दीर्घोऽपि। "द्रवकेलिपरीहासाः" इत्यमरः। कर्तुम् अभ्युद्धतः उद्युक्तः अभूत्। अथ अनन्तरं शिथिलितवादः मोनमाश्रितायाः तस्या मानमाशङ्कय प्रणयकोपं वितक्यं पुलकभाजा रोमाञ्चितेन पाणिपङ्के हहेण करकमलेन स्पृशित आमृशित । भ्रान्तिमानलङ्कारः। मालिनी छन्दश्च॥१३०॥

द्वितीयं वाचिकविपर्यासमुदाहरति—कि रे इति। रे विधो ! चन्द्र ! मृगदृशः हिरिणाक्ष्याः मुखं वदनम् अद्वितोयम् उपमानोपमेयरिहतं । मत्सदृशं तन्मुखमिति मा गर्वं कृथा इत्यर्थः। रे कन्दर्प ! मन्मथ ! किमर्थं दृष्यसि दृष्तो भवसि तस्याः दृगम्बुजं नेत्रकमलम् अन्यदेव न तु त्वदायुषमूतमृत्पलमितिमावः। रे भृङ्गः !

मदनवेदनासमुत्थकाद्यंसन्तापादिदोषो व्याधिः। यथा— कोदण्डं विद्याला मनो निवसतिः कामस्य तस्या अपि भूवल्ली नयनाञ्चलं मनिस ते वासः समुन्मीलित। इत्थं साम्यविधौ तयोः प्रभवति स्वामिस्तथा स्निह्चताम् तन्वाना तनुतां क्रमादतनुतां नेषा यथा गच्छिति।।१३२॥

कामस्याप्यहमुन्मादक इति ज्ञानादरिवन्दरूपबाणवत्ताज्ञानाद्वा जातदर्पभङ्गार्थं दृगम्बुज इत्यादि। तदेवोन्मादकमरिवन्दादिधकं चेत्यर्थः। भृङ्गस्यापि विशिष्टशरीराभावादाक्षेपः। त्वदीया तनुस्ता-दृग्विशिष्टा नेत्यर्थात्। तत्सम्पादं निन्दति-कर्माणि धिगिति। कामिनी-दर्शनान्तरायहेतुत्वाद्" इत्याहुः॥१३१॥

मदनेति । हेत्वन्तरजन्यतद्वारणाय समुत्थान्तम् । अभिलाषादि-वारणाय विशेष्यम् । "व्याधिस्तु दीर्घनिःश्वासपाण्डुताकृशतादयः" इतिदर्पणः । भरतोऽप्याह—

सामदानादिसंयोगैः काम्यैः सम्प्रेषणैरिप।
सर्वेनिराशीकरणाद् व्याधिः समुपजायते।।
मुह्यति हृदयं क्वापि प्रयाति शिरिस स्ववेदना तीवा।
न धृति चाप्युलभते हृष्टमेवं त्वभिनयेत्।।

कोदण्डमिति। कामस्य तावत्कार्मुकं वाणो मनोरूपिनवास-स्थानं चेति त्रयं प्रसिद्धम्। तस्या अपि तत्स्थानीयं भ्रूरपाङ्गभङ्गे भवन्मनोरूपं वासस्थानं चेति त्रयं सम्पन्नम्। केचित्तु "भ्रूवल्ली-नयनाञ्चलमिति समाहारद्वन्द्व" इत्याहुः। तन्न। प्रयोजनिवरहात्। इतिप्रकारेण तयोः कामनायिकयोः साम्यविधौ सादृश्यविधाने प्रभवति। सिद्धे सित स्वामिन्निति तस्यास्तन्मात्राधीनत्वं व्यङ्ग्यम्। तथा स्नेहः कियताम् यथा तनुतां कार्श्यं कमात्तन्वाना विस्तार-यन्ती, एतेन तनुत्वातिशयसूचनम्। अतनुतां शरीरिवरहं गच्छिति। उत्तरोत्तरमवयविभागपरम्पराया अविच्छेदे शरीरिवनयस्यैव सम्भावितन्वात्। अथ च सादृश्यस्य जातत्वादतन् तादात्म्यमिप सम्भावित-

मित्यर्थः। केचित्तु "स्वसाम्यक्रोधात्कामस्तस्याः प्राणापहरणोद्यम-मातनोति इति तत्प्रतिबन्धः क्रियताम्" इत्याहुः। यत्तु "एतस्या अप्यनङ्गत्वे तत्सहायः प्रसिद्धोऽनङ्गः कियतीं विरहवाधां न जन-आहुः। तिच्चन्त्यम्। अतनुतामित्येतदस्वारस्यात्। यिष्यतीति" साम्यस्याप्यसहने तादात्म्यसम्पादनार्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। तव प्रभवतीति पाठान्तरम्। तत्र तदीयभूनेत्रभङ्गयोः नायकसम्बन्धित्वं उत्काकाम-साम्यम्, तस्या मनसि ते वासञ्चेति योज्यम्। वस्तुतस्तवाधिक्येऽपि, उक्तधर्माश्रयप्रयुक्तसाम्यविवक्षायामित्यर्थकतया विधिपदसार्थ-क्यम्। एवं च युवयोः साम्ये तस्या अतनुताद्रूप्यं त्वदपकर्षपर्यवसायीति तत्प्रतिबन्धो विधेय इति भावः। यत्तु "तस्या भ्रूवल्ली नयनाञ्चल-मनांसि क्रमेण कामस्य धनुर्बाणवासस्थलानि। तव तस्या मनसि वासोऽपि। अपिरेवकारार्थः। तयोर्वसत्योरित्यर्थः। तथा च भ्रूनेत्र-भङ्गयोः काममात्रसम्बन्धादुपेक्ष्यत्वेऽपि मनसस्तवापि वासस्थान-तयोपेक्षानर्हत्वात्समागमसङकेतदानेन तदाह्लादनीयम्'' इति। तद-युक्तम् व्यवहितान्वयात् ॥१३२॥

भ्रमर! झङ्कारं गुञ्जनं किमर्थमावहिस धारयसे यतः तादृक् नायिकाया इव तनुः देहं न अन्या कापि नास्तीत्यर्थः। कर्माणि तत्सादृश्यान्वेषणपराणि तिद्वरहजनकानि वा धिक् निन्दयानि, पुनः भूयः ईदृशं नायिकोपमिनित्यर्थः।। ईक्षणीयं दर्शनीयं रमणीयमिति यावत्। न किमिप नास्ति। भावशबलत्वमलङ्कारः (समञ्जसा द्वष्टव्या) वसन्तितिलका वृत्तम्।।१३१।।

व्याघि लक्षयति—मदनेति । मदनवदेना कामपीडा तत्समृत्थः तज्जन्यः यः सन्तापः देहकाश्यीदिरूपो दोषः स व्याधिरित्युच्यते । उदाहरिति—कोदण्डमिति । यथा कामस्य कोदण्डं घनुः तथा तस्या नायिकाया अपि भूवल्ली मृकुटिलता यथा कामस्य विशिखः शरः तथा तस्या नयनाञ्चलं कटाक्षः । यथा कामस्य
मनोनिवसितः कामिनां मनिस वासः तथा तस्यास्ते नायकस्य मनिस वासः
समुन्मीलित प्रकाशते । इत्थं तयोः कामनायिकयोः साम्यविधौ तुलनायां प्रभवित
सिति स्वामिन् हे नायक ! तथा स्निह्यतां त्वया तथानुरज्यतां यथा कमात् शनैः
तनुत्वं कृशत्वं तन्वाना वर्धयन्ती एषा नायिका अतनुतां न तनुः अतनुः तस्य मावोउतनुता ताम् शरीराभावं कामरूपतां वा न गच्छिति नैव प्राप्नोति । रूपकमलङ्कारः,
शार्द्लिविकीडितं वृत्तम् ॥१३२॥

विरहत्यथाविकारमात्रवेद्यजीवनावस्थानं जडता। यथा—— पाणिनीरवकञ्कणः स्तनतटी निष्कम्पमानां शुका दृष्टिनिश्चलतारका समभवित्रस्ताण्डवं कुण्डलम्। कश्चित्रापितया समं कृशतनोभेंदो भवेन्नो यदि त्वन्नामस्मरणेन कोऽपि पुलकारम्भः समुज्जृम्भते॥१३३॥

विरहेति । स्पष्टम् । "जडता हीनचेष्टत्वमङ्गानां मनसस्तथा" इति दर्पणः । भरतः—

पृष्टा न किञ्चिद्ब्रूते च न शृणोति न पश्यति । हा कष्टवाक्यतूष्णीका जडतायां गतस्मृतिः ।। अकाण्ड (चेष्टिता ? )कारा तथा प्रशिथिलाङ्गका । श्वासग्रस्तानना चैव जडताभिभवे भवेत् ।।

पाणिरिति। वलयानां नीरवत्वं हस्तचेष्टाविरहेण परस्पराभि-घातानुदयात् । स्तनांशुकस्य कम्पाभावः श्वासानां कण्ठमात्रवृत्तित्वात्। एतेन दशमी दशापि जातप्रायैवेति उक्तम्। साक्षात्करणस्य रसानु-गुण्यविरहेण रसदशात्वाभावात्। तदुक्तं दर्पणे—

रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्ण्यते। जातप्रायं तु तद्वाच्यं चेतसा काङक्षितं तथा।। भरतोऽप्याह-

सर्वेः कृतैः प्रतीकारैयंदि नास्ति समागमः।
कामाग्निना प्रदीप्ताया जायते मरणं ततः।।
एवं स्थानानि कार्याणि कामतन्त्रपरीक्षया।
अप्राप्तौ यानि काम्यस्य वर्जयित्वा तु नैधनम्।।

काम्यस्य रितिविषयस्य, नायकस्य नायिकाया वेत्यर्थः। तारकाया निश्चलत्वं विषयाभिमुख्याभावात्। निस्ताण्डवपदप्रतियोगिनः स्व-सत्तादशायां मनोहरत्वसूचनार्थो भवन्नामश्रवणजन्यरोमाञ्चदर्शना-देव जीवनानुमित्या अनुकार्यनायिकायाश्चित्रापिततत्प्रकृत्यपेक्षया भेदः प्रतीयत इत्युत्तराद्धर्थः। चित्रापितया समं भेद इत्यत्र प्रतियोगित्वस्यैव सहपदेनोक्तत्वात्। दर्पणे— निधनस्यामङ्गलत्वान्नोदाहृतिरुदाहृता।
स्वप्निचत्रसाक्षाद्भेदेन दर्शनं त्रिधा। स्वप्नदर्शनं यथा—
मुक्ताहारं न च कुचिंगरेः कङ्कणं नैव हस्तात्
कर्णात्स्वर्णाभरणमपि तथा नीतवान्नैव तावत्।
अद्य स्वप्ने वकुलमुकुलं भूषणं सन्दधानः
कोऽयं चौरो हृदयमपहरत्तन्वितत्र प्रतीमः।।१३४

श्रवणाद्र्शनाद्वापि मिथ्यासंस्टरागयोः।
दशाविशेषो योऽप्राप्तौ पूर्वरागः स उच्यते।।
श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दिसखीमुखात्।
इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दर्शनम्।।१३३॥
तत्र स्वप्नदर्शनमाह—मुक्तेति। एतेन शुद्धत्वं व्यङ्गयम्। हारेति
महार्घ्यत्वम्। स्वसन्तिकृष्टत्वलाभाय कुचेति। चोरसञ्चारयोग्यत्वार्थं
गिरेरिति। अनभिज्ञेन तत्स्वरूपानवबोधादनुपादानमित्यत आह-

जडतां लक्षयित—विरहेति । विरह्ण्यथाया वियोगजन्यपीडाया विकारमात्रेण वेद्यं ज्ञातव्यं जीवनावस्थानं जीवनधारणं यस्यामवस्थायां सा जडता। उदाहरित—पाणिरिति । पाणिः करः नीरवकङ्करणः वलयध्वनिरहितः स्तनतटी कुचाग्रं निष्कम्पमानं श्वासयोगेनोद्भूतकम्पनरिहतं अंशुकं वसनं यस्यास्तादृशी, दृष्टिः वीक्षणं निश्चले तारके यस्यां सा निस्पन्दकनीनिका, कुण्डलं च निस्ताण्डवं नर्तनरिहतं देहलील्यामावात् इति मावः। चित्रापितया चित्रलिखितया समं साकं कुशतनोः कुशाङ्याः नायिकायाः को भेदः भवेत् यदि त्वन्नामश्रवणेन तवाभिधानाकर्णनेन कोऽपि विलक्षणः पुलकारम्भः रोमाञ्चोद्गमः न समुज्जमभते नोल्लसित । समुच्चयोऽलङ्कारः। शार्द्लिकिशेडितं वृत्तम् ।।१३३।।

्रदशमदशोदाहरणानिरूपणं प्रतिपादयति—निधनेति । स्पष्टम् ।

अभिलाषकारणत्वादृशंनं विभजते—स्वप्नेति। दर्शनं कामिनोः स्विपय-स्यावलोकनं स्वप्ने चित्रे आलेख्ये साक्षात् प्रत्यक्षमेवेति भेदेन त्रिष्ठा भवतीत्यर्थः। स्वप्नदर्शनमुदाहरिति—मुक्ताहारिमिति। तन्वि। अद्य स्वप्ने निद्रायां वकुलमुकुलं केसरकिला भूषणं आभरणं सन्दधानः धारयम् कश्चित् मुक्ताहारं मौक्तिकस्रजं चित्रदर्शनं यथा— नीवीं हरेदुरिस संविलिखेन्नखेन दन्तच्छदं च दशनेन दशेदकस्मात्। इत्थं पटे विलिखितं दियतं विलोक्य वाला पुरेव न जहार विहारशङ्काम्।।१३५।।

गृहीतुमशक्यत्वादाह—कर्णादिति । स्वर्णस्य सर्वेरुपादेयत्वज्ञानात् । पृष्ठतोऽपि स्थित्वा तदपहारसम्भवादित्यर्थः। "स्वप्नो निद्रामुपेतस्य <mark>विषयानुभवश्च यः'' इति दर्पणः। सुवर्णाद्यभाववत्त्वलाभाय वकु-</mark> लेति। मनोहरत्वं कुञ्जनिवासप्रियत्वं च व्यङ्ग्यम्। सन्दधानो <mark>धारयन्नित्याहुः। वस्तुतो</mark> मत्कर्णे योजयन्नित्यर्थः, संशब्दस्वरसात्। तथा च तद्शायां कर्णाभरणापहारस्य सम्भावितस्य सङ्गतिः। ह्दयस्यान्तर्गतस्य, सन्निकृष्टस्यामूर्तस्य चापहारे आश्चर्यम्। पक्षे स्वमात्रविषयकज्ञानवत्त्वसम्पादनमेवापहारः। तन्वीति सखीसम्बुद्धः। तं चोरं न प्रतीमः संज्ञानादिकं न जानीमः। समागमोपायप्रवृत्तौ <mark>तत्प्रकारकधिय एवापेक्षितत्वादिति भावः। इन्द्रजालदर्शनमप्यत्रै-</mark> वान्तर्भूतमिति विवक्षितम्। तद्वृत्तिचक्षुःसंयोगानपेक्षत्वस्य साधा-रण्यात्। चित्रस्य च लेखाविशेषरूपत्वात्पृथग्भावेनोपपत्तेः॥१३४॥ नोवोमिति। हरेदित्यादावाशङकायां लिङः। हरणमुन्मोचनम्, विलिखेत्सक्षतं कुर्यात्। तेन काठिन्यसूचनम्। "ओष्ठाधरौ तु रदन-च्छदौ दशनवाससी'' इत्मरः। दशेद् व्रणयेत्। अकस्मादिति मदनु-मतिव्यतिरेकेणापीत्यर्थः। इत्थमेवंरूपां विहारशङ्कां केलीभयं पुरेव साक्षाइर्शनसमय इव। केचित्तु ''पुरेवेत्यस्य नीवीं हरेदित्यादावन्वय''

कु चिंगरेः स्तनाद्रेः उन्नतादित्यर्थः । न च हस्तात् कङ्कणं वलयं नैव, अपि वा अथवा कर्णात् श्रोत्राद् स्वर्णाभरणं कनककुण्डलादि तावत् नैव नीतवान् किन्तु हृदयं चित्तं ममेति शेषः । अहरत् हृतवान् अयं चौरः पाटच्चरः कः तन्न प्रतीमः नैव जानीमः । भूषणादि विहाय हृदयमात्रहारकत्वं वैलक्षण्यमस्येति मावः । अति-शयोक्तिरलङ्कारः मन्दात्रान्ता वृत्तम् ॥१३४॥ साक्षाइर्जनं यथा--

चेतरचञ्चलतां त्यज प्रियसिख वीडे न मां पीडय भातर्माञ्च दृशौ निमेष भगवन् काम क्षणं स्थीयताम्। बहुँ मूर्धनि कर्णयोः कुवलयं वंशं दधानः करे सोऽयं लोचनगोचरो भवति मे दामोदरः सुन्दरः॥१३६॥

इत्याहुः। तन्न। इत्थमिति चिन्तास्वरूपपरामर्षकेण व्यवहितस्य चिन्तास्वरूपघटकैः सममन्वयानुपपत्तेः। बालेति शङ्कार्हत्वसूचनम्। साक्षात्प्रियचित्रयोरत्यन्तसारूप्येण भेदानवगाहेन तात्पर्यम्॥१३५॥

साक्षादिति। यद्विषयकोऽनुरागस्तद्विषयकमित्यर्थः। चेत इति। ज्ञानमात्रहेतुतया प्रथमं निर्देशः। चञ्चलतामिति। तस्यान्येन्द्रियसंयोगे चक्षुःसंयोगाभावे चाक्षुषमनुपपन्नमेवेत्यत आह—वीडे इति। न-पीडय तत्संयोगानुकूलचक्षुर्व्यापारिवमुखीं मा कार्षीरित्यर्थः। प्रियसखीति। सदासाहचर्यात्। तथा च प्रियसम्भोगसमये सख्या इव इदानीं तवाप्यपसरणमेव युक्तमिति भावः। तथापि प्रतिबन्धकसत्त्वे कार्यानुत्पत्तिरेवातो भ्रातिरत्यादि। तेन सुखाधानेच्छा व्यङ्गया।

चित्रदर्शनमुदाहरित—नीबीमिति। अयं पुरा इव पूर्वं विहारकाले यथा-ऽकरोत् तथैव नीवीं वसनग्रन्थं हरेत् नखेन करणेन उरिसजं स्तनं विलिखेत् तथा अकस्मात् सहसा दशनेन दन्तेन दन्तच्छदं अघरोष्ठं न दशेत्। इत्थम् एवं पटे विलिखितं चित्रापितं दियतं प्रियतमं विलोक्य बाला मुग्घा विहारशङ्कां सम्मोगातङ्कं पूर्वमनुमूतिमिति यावत्। न जहार नात्यजत्। भ्रान्तिमदलङ्कारः वसन्तितिलका च वृत्तम्।।१३५।।

साक्षाइर्शनमुदाहरति—चेत इति। हे चेतः! मदीयमानस ! चञ्चलतां चपलत्वं त्यज जहीि प्रियसिख त्रीडे त्रपे मां न पीडय भ्रातः बन्धो निमेष ! पक्ष्मपात! में दृशौ नयने मुञ्च त्यज भगवन् समर्थं काम! मदन क्षणं कियत्कालं क्षम्यताम् मृष्यतामितियावत्। यतः मूर्धनि मस्तके बहुँ मयूरपिच्छं कणयोः कुवलयं नीलोत्पलं करे हस्ते वंशं वेणुं दधानः धारयन् सुन्दरः रमणीयः अयं दामोदर एष श्रीकृष्णः मे मम लोचनगोचरः नयनविषयः भवति जायते। काव्यलिङ्गमलङ्कारः शार्दूलविकीडितं वृत्तम्।।१३६।।

माध्वीकस्यन्दसन्दोहसुन्दरीं रसमञ्जरीम्।
कुर्वन्तु कवयः कर्णभूषणं कृपया मम।।१३७॥
तातो यस्य गणेश्वरः किवकुलालङ्कारचूडामणिः
देशो यस्य विदेहभूः सुरसरित्कल्लोलिकमीरिता।
पद्येन स्वकृतेन तेन किवना श्रीभानुना योजिता
वाग्देवीश्रुतिपारिजातकुसुमस्पद्धिकरी मञ्जरी।।१३८॥
इति श्रीभानुदत्तकविविरचिता
रसमञ्जरी समाप्ता।

--0-

"अक्षिपक्ष्मणोः संयोगहेतुः कर्मविशेषो निमेष" इत्युदयनाचार्याः।
ननु कामस्य दर्शनेच्छाजनकरत्याधायकतया प्रकृतानुकूल्यमेवेति चेत्।
सत्यम्। 'मूच्छादिरूपदशां मा कृथाः' इत्येतदर्थं प्रार्थनौचित्यात्।
लोचनगोचरत्वं नेत्रजन्यज्ञानविषयत्वात्। दर्शनीयत्वप्रयोजकमाहसुन्दर इति। तेन न समाप्तपुनरात्तत्वशङ्का, तदनेन श्रृङ्गाराधिदैवतभवत्सङ्कीर्तनेन ग्रन्थान्ते मङ्गलमप्याचरितम्। तदुवतं महाभाष्ये—"मङ्गलादीनि मलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि
प्रथन्ते आयुष्मत्पुरुषाणि भवन्त्यध्येतारञ्च सिद्धार्था यथा स्युः"
इति।।१३६॥

माध्वीकेति । माध्यंपरमेतत् । स्यन्दपदं प्रसादस्चकम् । सर्वा-वच्छेदेन तल्लाभाय सन्दोहेति । पक्षे माध्वीकं मकरन्दः तस्य स्यन्दः प्रसवः प्रस्यन्दमानं माध्वीकमितियावत् । तेन सुन्दरी रमणीया । सुन्दरबद्दस्य गौरादित्वान्ङीष् । केचित्तु "माध्वीकस्यन्दस्य सन्दोहो यस्या इति बहुवीहिः । सा चासौ सुन्दरी चेति कर्मधार्य" इत्याहुः । कवयः सहृदयाः । ममेति विषयत्व षष्ठचर्थः, मृद्विषयकयेत्यर्थः । विनयप्रदर्शनार्थं चैतत् । उपादेयत्वप्रयोजकरूपस्य पूर्वाद्धेऽभिहित-त्वात् । मुख्यापि मञ्जरी गुणाभिन्नैः कर्णावतंसीत्रियत इतिभावः । तात इति। पितृसद्भावमात्रस्य सर्वसाधारण्येन प्रतिष्ठानाव-हत्वादाह। कवीति। कार्य्यकर्तृपण्डितोभयपरम्। यत्किञ्चित्तदेपेक्षी-त्कर्षमात्रवारणाय कुलेति। वस्तुत उत्कर्षेऽपि तद्वत्त्वेन प्रसिद्धत्वं न स्यादितिशङकावारणाय अलङकारेति। चूडामणिपदेन स्वरूपयोग्य-तामात्रलाभात्, धारणाभावदशायामपि तद्व्यवहारसत्त्वात्। देशो-त्कर्षार्थमाह—विदेहेति। "जनकी ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे" इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध इत्यर्थः। सुरसरिद् गङ्गा तस्याः कल्लोले-महातरङ्गेः किमीरिता विचित्रता, स्वकीयरूपेण परम्परया तत्र रूपान्तरवत्तासम्पादनात्। देशान्तरापेक्षयोत्कर्षाज्ञानाच्च। तथा च महाभारते—

ते देशास्ते जनपदा अश्विमास्ते च पर्वताः। येषां भागीरथी गङ्गा मध्ये याति सरिद्वरा॥

पद्यनेत्येकत्वं जात्यभिप्रायम्। उदाहरणानां ग्रन्थान्तरीयत्ववारणाय— स्वकृतेनेति। पित्रुत्कर्षमात्रं न ग्रन्थगौरवहेतुरतः कविनेति। श्रीपदं विद्याजन्यप्रकर्षविशेषपरम्। तद्वतेत्यर्थः। उवतं च भट्ट-पादैः ''सौन्दर्यलावण्यमिति स्त्रीविषयमेतत् विदुषां तु पदवाक्य-प्रमाणोदगारि मुखं शोभते'' इति। ग्रन्थान्तराद्विशेषमाह—वाग्दे-वीति। शब्दस्येन्द्रियान्तरानवगम्यत्वात् श्रुतीति। सर्वफलप्रदत्व-

ग्रन्थमुपसंहरन् कवीनभ्यर्थयते—माध्वीकेति । माध्वीकस्य मधुनः यः स्यन्दसन्दोहः प्रस्रवसमूहः तेन सुन्दरीं मनोहरां मम मत्कृतामित्यर्थः । रसमञ्जरी रसपूर्णां कुसुमवल्लरीभिव माधुर्यरसपूर्णां रसमञ्जर्याख्यां रचनां कवयः सहृदयाः कृपया कर्णभूषणं श्रोत्रालङ्कारं श्रुतिविषयं च कुर्वन्तु । उपमाध्विनः, काव्यलिङ्का-मलङ्कारः अनुष्टुव् वृत्तम् ॥१३७॥

स्वपरिचयेन ग्रन्थमवसाययित—तात इति । कवीनां कुलानि तेषामल-ङ्कारास्तेषां चूडामणिः कविसमाजालङ्करणे शिरोरत्निमव मुख्यतमः गणेश्वरः तदाख्यः यस्य तातः पिता, सुरसरितः गङ्गायाः कल्लोलैः वीचीभिः किमीरिता चित्रिता "चित्रं किमीरिकल्माष" इत्यमरः । विदेहभूः मिथिलामही "विदेह-मिथिले समे" इति हैमः । यस्य देशोऽभिजनस्थानम् अस्तीति शेषः । तेन श्रीभानुना व्यञ्जनाय पारिजातेति। मृदुत्वसूचनाय कुसुमेति। स्पर्धाचैक-कार्यकरित्वात्। "कुत्रो हेतुताच्छील्यानुलोम्येष्विति" ट प्रत्ययः। मञ्जरीत्येकदेशोपादानमिति शिवम्।।१३७।।

श्रीमन्महीमहिततत्तदसीमधीमनमूर्द्धन्यताकलनसङ्गतधन्यताकः।
लक्ष्मीधरो यमुदसूत मुदं प्रसूतं
विद्वदेवरस्य कृतिरस्य चिरस्य लोके।।
।। समाप्ता चेयं रसमञ्जरीज्याख्या।।

--0--

कविना मानुदत्तामिनेन विपिष्ट्चिता स्वकृतेन स्विनिमितेन पद्येन पद्यजातेनेत्यर्थः। वाग्देवीश्रुतौ शारदाकर्णे यः पारिजातकुसुमः कल्पतस्प्रसूनः तेन स्पर्धाकरी तत्सदृशीतियावत्। मञ्जरी रसमञ्जरी योजिता विरचिता चिरं जयत्विति मावः। निदर्शनालङ्कारः, शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्।।१३८।।

साहित्याचार्यं - पाण्डेय - श्रीजनार्वनशास्त्रिणा।
कृता सुखावबोषेयं विद्वन्मोदावहा भवेत्।।१।।
विश्वेश्वरादिविबुर्धेविवृतेऽपि ग्रन्थे
नोपेक्षणीय इह चैष मम प्रयासः।
मज्जत्करीन्द्रविपुलेऽम्बुनिधावगाधे
कि नैव चापलपराः शफराः स्फुरन्ति।।२।।

# परिशिष्टम्

## 'क.'--रसमञ्जरीस्थपद्यानां वर्णानुक्रमणी

| सं० | पद्य                   | पृ०  | सं०   | पद्य                         | पृ०  |
|-----|------------------------|------|-------|------------------------------|------|
| 48  | अकरोः किम् नेत्र०      | १३३  | 90    | कान्ते सागिस                 | १८६  |
| 36  | अञ्चति रजिनः           | २०७  | 38    | किञ्चित्कुञ्चितहारं <b>०</b> | ८७   |
| १२९ | अद्विसंवीक्षणं         | २५६  | १३१   | कि रे विघो मृग०              | 249  |
| ११५ | अघृतपरिपतत्०           | २३१  | ६६    | कृतं वपुषि भूषणं             | 246  |
| ४९  | अनुनयति पति न          | १३१  | १३२   | कोदण्डं विशिखा मनः           | २६०  |
| 88  | अन्तः कोपकषायिते       | ६०   | ११७   | कोऽयं कोपविधिः               | २५३  |
| 28  | अयं रेवाकुञ्जः         | ६९   | 3     | गतागतकुतूहलं                 | 88   |
| 94  | आगारभित्तिलिखि०        | २०३  | 64    | गन्तुं प्रिये वदति           | १८९  |
| 8   | आज्ञप्तं किल कामदेव०   | १६   | १२८   | गरलद्रुमकन्द०                | 244  |
| 8   | आत्मीयं चरणं दघाति     | 3    | ३०    | गोष्ठेष् तिष्ठति पतिः        | 24   |
| १२० | आनीय नीरजमुखीं         | २३८  | 33    | चक्रे चन्द्रमुखी             | 208  |
| ६०  | आनेतुं न गता किम्      | 288  | 900   | चक्षुःप्रान्तमुदीक्ष्य       | २२३  |
| 288 | आयातः कुमुदेश्वरः      | २३६  | 98    | चन्द्रोदये चन्दन०            | १७६  |
| ६७  | आवयोर जुयोई ते         | 849. | . १३६ | चेत्रचञ्चलतां त्यज           | २६५  |
| 48  | आलीभिः शपथैः           | १३९  | ६९    | चोलं नीलनिचोल०               | १६२  |
| 308 | आस्यं यद्यपि हास्य०    | 258  | १३    | जातस्ते निशि जागरो           | ४६   |
| १०९ | उदयति हृदि यस्य        | २२५  | 888   | तमो जटाले हरि॰               | २२८  |
| 28  | उरस्तव पयोघरा०         | १२९  | १७    | तल्पोपान्तमुपेयुषि           | 48   |
| ११३ | ऊरू रम्भां दुगपि       | 230  | 858   | तस्यां सुतनुसरस्या           | २५१  |
| 35  | एकस्मिन् शयने          | 46   | १३८   | तातो यस्य गणेश्वरः           | २६६  |
| १०२ | एतत्पुरः स्फुरति       | 588  | 33    | त्वं दूति निरगाः कुञ्ज       | ९६   |
| २६  | एते वारिकणान्          | ७९   | 200   | त्वं पीयूषमयूख०              | 388  |
| ६३  | कथं न कान्तः समुपैति   | १५३  | 40    | दत्त्वा धैर्यमुजङ्ग०         | 1883 |
| 46  | कंपटवचनभाजा            | 284  | 36    | दयितस्य निरीक्ष्य            | 308  |
| 28  | कर्णकल्पितरसाल०        | 83   | 6     | दरमुकुलितनेत्र०              | २६   |
| 34  | कलयतिकमलोपमान०         | 68   | 58    | दासाय भवननाथे                | ७७   |
| १०६ | काञ्चीकलक्वणित०        | २२१  | 30    | दिव्यं वारि कथं              | २०५  |
| ४७  | कान्तं निरीक्ष्य वलया० | 288  | 38    | दु:खं दीर्घतरं               | ११६  |
| 88  | कान्तानुरागचतुरोऽसि    | 38   | ७५    | दूती विद्युदुपागता           | १७२  |
| 283 | कान्ते कतकजम्बीरं      | 228  | ३२    | दृष्ट्वा प्राङ्गणसन्निधी     | 33   |
| 1 4 |                        |      |       |                              | 1 1  |

| सं०  | पद्य                        | वृ०   | सं०     | पद्य                       | वृ०     |
|------|-----------------------------|-------|---------|----------------------------|---------|
| 20   | <b>धैर्यावैर्यपरिग्रह</b> ० | ६२    | 48      | यन्नाद्यापि समागतः         | १४७     |
| 88   | नबक्षतमुरःस्थले             | ३७    | 888     | यान्त्याः सरः सलिल०        | २३१     |
| 60   | नाम्बुजैर्न कुमुदैः         | १७७   | ७८      | रभसादभिसर्तुं              | १७५     |
| ८६   | नायं मुञ्चति सुभुवां        | 1888  | १२६     | रामो लक्ष्मण दीर्घ०        | 248     |
| 25   | निद्रालुकेकिमिथुनानि        | ८३    | - 22    | <i>लोलच्चोलचमत्कृति</i> ०  | , १७९   |
| २३   | निविडतमतमाल०                | ७५    | - 23    | लोलालिपुञ्जे               | 88      |
| 4    | नीरात्तीरमुपागता            | 5.8   | . ७२    | वकस्याघरपल्लवस्य           | १६६     |
| १३५  | नोवीं हरेदुरसिजं            | २६४   | 88      | वक्षः किमु कलशाङ्कित       | ० १२५   |
| 24   | नोतल्पं भजसे                | .40   | 84      | वक्षोजिचिह्नितमुरः         | १२५     |
| ८७   | न्यस्तं पन्नगमू विन         | १९२   | 38      | वपुषि तव तनोति             | 69      |
| 23   | पतिः शयनमागतः               | . १९५ | - 80    | वासस्तदेव वपुषः            | . 550   |
| 78   | पल्लीनामधिपस्य              | .१७८  | , , , , | विद्वजजनमनोभृङ्ग०          | 6 , 2 E |
| 233  | पाणिनीरवकङ्कणः              | २६२   | . १२२   | वियति विलोलति              | .385    |
| 808  | पृथ्वि त्वं भव कोमला        | २१३   | 40      | विरमति कथनं विना           | १३२     |
| 230  | प्रतिकल्पमृतांशोः           | 246   | €, 83   | विरह्विदितमन्तः            | 6855    |
| १६   | प्रतिफलमवलोक्य              | 47    | - 804   | शङ्काशृङ्खलितेन            | .585    |
| 38   | प्रस्थाने तव यः             | . 386 | ६५      | शिल्पं दर्शयितुं           | 1840    |
| 163  | प्रस्थानं वल्यैः कृतं       | 868   | . ५६    | शून्यं कुञ्जगृहं निरीक्ष्य | 388     |
| 68   | प्राणेश्वरे किमपि           | 266   | ११६     | शून्ये सद्मनि योजिता       | २३२     |
| १२३  | प्रादुर्भृते नवजलघरे        | . 288 | ६८      | रवश्रं स्वापयति च्छलेन     | ११६०    |
| १०३  | बद्धो हारै: करक०            | २१६   | 22      | रवश्रू: ऋध्यतु             | 5.05    |
| 220  | बाह्याकृतपरायण              | . २२७ | . 85    | इवश्रू: पद्मदलं            | . \$50  |
| 47   | भर्तुर्यस्य कृते गुरुः      | . १३४ | . ५५    | सङ्केतकेलिगृह०             | 1880    |
| . ७६ | भीतासि नैव मुजगात्          | १७३   | ४ ७४    | सन्त्येव प्रतिमन्द्र       | १६८     |
| 278  | भेदो वाचि दुशोर्जलम्        | २४१   | 20      | समुपागतवति चैत्रे          | 58      |
| ६१   | भातनिकुञ्ज सिख              | 248   | . 888   | सा चन्द्रसुन्दरमुखी        | • २३७   |
| १९६  | मूसंज्ञयाऽऽदिशसि            | 508   | . 88    | सानन्दमालि वनमालि॰         | 505     |
| .00  | मध्ये न कशिमा               | १६४   | ९३      | सान्द्रस्वानैर्मुखरित ०    | 308     |
| १२५  | मया विघेयो मुहुरद्य         | 242   | . 80    | संस्पृश्य स्तनमाकलय्य      | . 38    |
| १३७  | माध्दोकस्यन्दसन्दोह०        | २६६   | 85      | स्तनकनकमहीघर०              | 500     |
| ४६   | मामुद्रीक्य विपक्ष          | १२६   | 42      | स्तातं वारिदवारिभिः        | १५२     |
| 88   | मालाबालाम्बुज्              | 888   | 850     | स्पर्शः स्तनतटस्पर्शः      | : 244   |
| 838  | मुक्ताहारं न च              | २६३   | ७७      | स्फुरदुरसिजभार             | \$08    |
| 16   | मुद्रां प्रदेहि वलयाय       | 883   | Ę       | स्वयम्भूः शम्भुरम्भोज      | . 53    |
| 808  | मौलौ दाम विघाय              | २१७   | . 3     | स्वापे प्रियानन०           | . 58    |
| ५३   | यत्पङ्के हेहलक्ष्म ०        | १३६   | - ७३    | स्वीयाः सन्ति गृहेगृहे     | १६७     |
| 86   | यदिप रितमहोत्सवे            | १६५   | ् ३६    | स्वेदाम्बुभिः ववचन         | 204     |
| ३७   | यद् गोत्रस्वलन तत्र         | १०६   | 9       | हस्ते घृतापि शयने          | 24      |
| 24   | यद्भूतं तद्भूतं             | 30    | ६४      | हारंगुम्फति तारका०         | १९५५    |
|      |                             |       |         |                            |         |

## 'ख'--रसमञ्जरीवद्येषु प्रयुक्तानां छन्दसां लक्षणानि

शार्दूलिकोडितम्--सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलिकोडितम्। ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।।।ऽऽऽ।ऽऽ।ऽ

उदा०—१, ४, ५, १०, १३, १५, १७-२०, २२, २६, ३१, ३२, ३९, ४२, ४२, ४६, ५२-५४, ५६, ५७, ५९, ६०, ६२, ६४, ६५, ६८, ६८, ६०, ७२-७५, ८१-८३, ८६, ८७, ९०, ९१, ९७, ९९-१०१, १०४, १०५, १०७, १०८, ११०, ११६-११८, १२१, १२६, १३२, १३३, १३६, १३८।

वकम्— पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः।
गुरु षष्ठं तु पादानां शेषेष्वनियमो मतः॥
प्रयोगे प्रायिकं प्राहुः केऽप्येतद्वकलक्षणम्॥

पृथ्वी— जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः।

1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 5

उदा०---३, ११, ४८, ६६, ८९।

वसन्तितिलका— उक्ता वसन्तितिलका तमजा जगौ गः। ऽऽ।ऽ।।ऽ।।ऽऽ

> उदा०—७, ९, १४, २८, ३०, ३६, ४०, ४५, ४७, ५५, ६१, ७६, ८४, ८५, ८८, ९४-९६, १०२, १०३, १०६, ११४, ११९, १२०, १३१, १३५।

पुष्पिताम्रा— अयुजि नयुग रेफतो यकारो युजितु नजा ।।। ।।। इं।ऽ ।ऽऽ ।।। ।ऽ

> जरगाहच पुष्पिताग्रा। ।।ऽ। ऽ।ऽऽ

उदा०—८, २३, ३४, ३५,४९,५०,७१,७७,९२,१०९,११५। इन्द्रवंज्ञां— स्यादिन्द्रवंजा यदि तौ जगौगः। ऽऽ।ऽऽ ।। ऽ ।ऽऽ

उदा०-१२।

मालिनी— न न म य य युतेयं मालिनी भोगिलोकै:।
।।।।।।ऽऽ ऽ।ऽ ऽ।ऽऽ

उदा०—१६, ४३, ५८, १३०।

शिखरिणी— रसै रुद्रैश्छिन्ना यमनसमला गः शिखरिणी।
।ऽ ऽऽऽऽ ।।।।ऽ ऽ ।।।ऽ

उदा०---२१।

उपगीतिः— आर्याद्वितीयकेऽद्धे यद् गदितं लक्षणं तत्स्यात्। यद्यभयोरपि दलयोरुपगीति तां मुनिब्रूते॥

उदा०—२४; २५, ४४, ९८, १२४।

गीतिः— आर्याप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं मवेदुभयोः। दलयोः कृतयितिशोमां तां गीति गीतवान् भुजङ्गेशः॥

उदा०-२७, १२२।

रथोद्धता— रात्परै रनलगै रथोद्धता। ऽ।ऽ ।।।ऽ ।ऽ।ऽ

उदा०- २९।

पथ्यावकम्-

उदा०-३३, ३७, ६७, ११२, १२७।

मालमारिणी— विषमे ससजा यदा चेत्समरा येन तु मालमारिणीयम्
।।ऽ।।ऽ।ऽ।ऽ।ऽऽ।ऽऽ।। ऽ।ऽऽऽ

उदा०-३८, ५१, ७८, १२८।

मन्दाकान्ता— मन्दाकान्ताम्बुधिरसनगैमों भनौ तौ गयुग्मम्।
ऽऽऽऽ।।।।ऽऽ।ऽऽऽऽऽऽऽ

उदारु—४१, ९३, ११३, १२३, १३४।

उपजातिः— अनन्तरोदोरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। उदा०—६३, ७९, १११, ११५।

स्वागताः— स्वागतारनभगैर्गुरुणा च ऽ।ऽ।।।ऽ।।-ऽऽ

उदा०--८०

# 'ग'--समञ्जसायामुद्धृतानां ग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां च नामानुक्रमणी

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                    | 0.7     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|
| 01.0 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | í.    | -00                | ã.      |
| अभियुक्तः—७०, १५१, २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | नीतिशास्त्रम्      | 805     |
| अमर०—१२,१८,२९, ३८,४५,४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    | ३५, १५९ |
| ५३,५५,५६,५९,७२,७५,७७,७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | पाञ्चरात्रम्       | 64      |
| ८६८७,८९, ११७, ११९, १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | पितामहः            | २०५     |
| १२५, १२७, १३०, १३५, १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | पुराणम्            | 308     |
| १५७, १५८, १६२,१७२, १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | प्रपञ्चसारः        | १५३     |
| १७५,१९३,१९७,२०२,२०५,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | प्राचीनाः          | 550     |
| २१९, २३०, २३८, २५२, २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    | २०, २६७ |
| अलङ्कारकौस्तुभः (विश्वे०)—६, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,    | भट्टमल्लः          | ८७      |
| ४८, २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | भट्टिः             | १३५     |
| ٦,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ૭૬    | भरतः—७, ८, १३, १४, |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६    | ४७, ४९, ५०, ५४,    | 44, 48, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ८९    | ६३, ८५, ८७, ९६, ९  | C, 808; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48    | ११०, ११३, ११५, ११  | 6; 824, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६६    | १२८, १३५, १३८, १४  | ६, १४९, |
| कल्पद्रः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५    | १५५, १५७, १५९, १६  | ३; १६४, |
| कादम्बरी २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86    | १६५, १७०, १९४, २०  | 0, 209; |
| कामशास्त्रम्१५, २६, ३०, ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,    | २११, २१७, २१९-२२   | 280;    |
| ३६, ३८, ८३, ८७, ८९; ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | २४२, २४४, २४८, २५  | 0, 243- |
| ११२, १५८, १६१, २३२, २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6;    | २५८, २६०, २६२      |         |
| कालिदासः —४, ५२, १०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | भरतसूत्रम्         | २४३     |
| काव्यप्रकाशः६, २७, ४६, १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,    | भवभूतिः            | 8       |
| १४९, २४३, २४४, २५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 730 1 | भानुदत्तः          | ७६      |
| काव्यप्रदीपः ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | भामहः              | E       |
| कुवलयानन्दः २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | भाष्यम् (व्या०)-७, | १५, ९५; |
| कुसुमाञ्जलिः १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | १४५, २०३, २५१, २६  |         |
| कैयट:५३,५४,११६,१६०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | भाष्यकारः          | ७५      |
| गौडाः २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8     | भोजराजः            | 6       |
| चित्रमीमांसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8     | मनुः               | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | महाभारतम्          | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | माघः               | १०५     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30    | मालतीमाधवम्        | 240     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13    | म्निः              | १३१     |
| द्विरूपकोषः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | मुरारिः            | 283     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88    | म् च्छकटिका        | 30      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50    | मैथिलाः            | 388     |
| State of the state | ३३    | याज्ञवस्क्यः       | इ४, १५२ |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .,    | 118,46.4.4         | 11 21   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | A                  |         |

| पृ०                         | पृ०                           |
|-----------------------------|-------------------------------|
| रितरहस्यम् ११, ३४, २१९, २५० | शङ्घः १३                      |
| रत्नकोषः १५९                | शङ्खस्मृतिः १२                |
| रसगङ्गाधरः २४२              | शब्दार्णवः २२, ८६, २५१;       |
| रसतर्राङ्गणी ८, २४०         | शार्ङ्गदेव:१२, २७, ३७, ५०,    |
| वराहः १३६                   | ५२, ६१, ६४, ८७, २२२,          |
| वाक्यपदीयम् ५३              | श्रृङ्गारतिलकम् २४१           |
| वामनः २४, ८७, ९८, २५३       | श्रीहर्षः २४                  |
| वार्तिकव्याख्या ५४          | श्रुति:१५३, १६७, २५०, २६७,    |
| वार्तिकाचार्यः २४५          | साहित्यदर्पणः—३४, ४३, ६३, ८९, |
| विज्ञानेश्वरः ६४, ९१, १३३   | 98, 98, 94, 808, 802,         |
| विद्यानाथ:१६, ४६, ११३, १७१, | १०४, ११५, १२४, १३५, १४८,      |
| २१६, २१७, २३५               | १७०, २०८, २०९, २१२, २१५,      |
| विश्वः२६, १०९, ११०, १३६     | २१७, २३२, २३५, २४२, २४८,      |
| १५९, २३६                    | २५८, २६०, २६२, २६४,           |
| विष्णुधर्मोत्तरम् २५५       |                               |
| वृत्तरत्नाकर:६, २७, ७१, ८२, | (वै॰) सिद्धान्तसुवानिधिः— १७, |
| १२३, १३०                    | 800                           |
| (उणादि) वृत्तिकारः ८६       | स्वामी ७४, ८६, १५७,           |
| वृहत्कथा १५६                | हलायुषः २१४, २५२,             |
| वैद्यक: १२०                 | हारावली १९                    |
| वोपदेवः ५०                  | हेमाद्रि: ११                  |
|                             |                               |

# 'घ'—समञ्जसायामुद्धृतानां प्रमाणवाक्यानामनुक्रमणी

| 90   |                                          | go.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २६२  | अनौचित्यादृते नान्यत्                    | २३४                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 244  | अन्यत्र व्रजतीति                         | 288                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २१३  | अन्यनारीसमुद्भूतं                        | ४९, ९८                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64   | अपमानितोऽपि नार्या                       | 777                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 284  |                                          | २६, २३८                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 206  |                                          | २२३                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . ३५ |                                          | ३५                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २२८  | अपियुक्तं बलवता                          | ४६                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38   | अभिसारयते कान्तं                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४५   | अभीष्टदायी स्मरणा०                       | १५२                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २२१  |                                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १४६  | अलुब्धः संविभागी च                       | . ६१                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | २५ १ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ | २६२ अनैचित्यादृते नान्यत् २५५ अन्यत्र बजतीति २१३ अन्यत्र बजतीति २१३ अन्यतारीसमुद्भूतं ८५ अपमानितोऽपि नार्या २४५ अपि सामीप्यगां २०८ अभिनवक्रतेऽप्यलीके ३५ अभिमुखमुपविष्टा २२८ अभियुक्तं बलवता ३१ अभिसारयते कान्तं ४५ अभीष्टदायी स्मरणा० २२१ अर्यवन्दमशोकं च |

### रसमञ्जरी

|                           | ã.       |                           | do   |
|---------------------------|----------|---------------------------|------|
| गवितां नीचसेवाभिः         | १०५      | ते घीरा चाप्यघीरा च       | ४३   |
| गात्रं पूर्णावयवं         | 88       | ते हेमे प्राणा अहं        | 240  |
| गुणास्तस्य तु विज्ञेयाः   | २२०      | त्रयोदशविधा स्वीया        | 880  |
| गुरुकार्यान्तरवशाद्       | ११५      | त्रैविध्यात्सर्वेषां      | २१२  |
| गृह्णाति कारणाद्दीषाद्    | १९५      | दयिततं मस्योज्जीवन ०      | १५४  |
| गृहातमण्डना किञ्चिद्      | १५८      | दोपं घट्टयति प्रमाष्टि    | 68   |
| ग्लानिदैन्याश्रुपातैश्व   | ११८      | दु:खक्लेशसहिष्णुः         | ४९   |
| चतुर्विधा भजन्ते मां      | १४२      | दुर्दिनं हिमसम्प तो       | ৩৩   |
| चन्द्रचन्दनरोलम्ब०        | २३६      | दृत्यः सखो नटो दासी       | 206  |
| चिन्तानिश्वासखेदेन        | २५६      | दूर,नुर्वातिनि स्यात्     | २३५  |
| चिन्ता निःश्वासखेदैश्च    | 288      | दण्टाचारसमारव्ये          | 808  |
| चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते    | . २४३    | देवतासुरगन्धर्व ०         | 883  |
| चेष्टाश्रयः शरोरं         | , 280    | देवानां यानि लिङ्गानि     | ų    |
| जघनकलितकान्त०             | ३५       | द्विघेतं द्वीतिमत्याहुः   | १६०  |
| जडता होनचेष्टत्वं         | २६२      | धन्यासि या कथयसि          | 36   |
| जनको ह वैदेहो             | २६७ :    | धर्मव्यतिकरो दृष्ट:       | २१५  |
| जातिकालवयोऽवस्था          | ११०      | घातुक्षये समुद्भूते       | 36   |
| जूम्भणगात्रविमर्दैः       | 43       | घोराघोरा तु रुदितैः       | ४३   |
| ज्ञाता मैत्रो सहजमघुरैः   | ६७       | ध्यानचिन्ताहितानाप्तेः    | 3.86 |
| तच्छब्दयोगः पश्चात्त्वं   | १५१      | न च कामप्रवृत्तायाः       | २०७  |
| तत्सम्बन्धि कथां युद्धकते | २५८      | न च मेऽवगच्छति तथा        | १७०  |
| तत्र कोवमयहर्ष ०          | 280      | न दुर्लभा नृपाणां तु      | ५५   |
| तत्र वासकसज्जा च          | ११०      | नयनप्रीतिः प्रथमं         | 740  |
| तत्र स्पादत्षटकं          | 288      | नवमे जडता चैव             | 240  |
| तदत्रामिहितेन स्व०        | १४३      | न विना केशनिर्मोकं        | ३५   |
| तदूर्घ्वमधिरूढा स्यात्    | १५       | न विना विप्रलम्भेन        | १०२  |
| तद्मावमाविते चित्ते       | ८९       | नाथेति परुषमुचितं         | 40   |
| तया प्रोत्साहनं कार्यं    | १२८, २०७ | नाथे निशाया नियतेर्       | ३०   |
| तलमध्यस्थितैर्लग्नैः      | ६३       | नायिका मात्रविदित्त       | 280  |
| तवास्मि ममचैव त्वं        | १०४      | नालङ्कृता सुप्यात्        | २१६  |
| तस्मिनिधर्मवति            | १९       | नित्यं बाला सेव्यमाना     | 24   |
| तस्याः सान्द्रविलेपन०     | १०३      | निदाघशरदोर्बाला           | १५   |
| तां जानीथाः परि०          | ११५      | निद्रावेलालसगति           | १२४  |
| तां मुखगौरवगात्र०         | 48       | नियाति विशति च            | २५१  |
| ताम्बूलस्य प्रदानेन       | २३८      | निश्चेष्टो निष्प्रकम्पश्च | 280  |
| ताम्बूलाद्युगयुक्तः       | २३२      | नेतुर्नेखक्षतम्दीक्य      | 808  |
| तिष्ठत्यनिमिषा दृष्टिः    | २५८      | नेत्रसम्मार्जनैर्वाष्पैः  | 280  |
| तोबासूयितवचना             | 858      | पञ्चबाणान् महेशानि        | 86.  |
| ते देशास्ते जनपदाः        | २६७      | पत्युः प्रत्यवलोकनं       | 68   |
|                           |          | 9                         | 20   |

|                           | ã.  |                          | पृ०        |
|---------------------------|-----|--------------------------|------------|
| पत्युरन्यप्रियासङ्गे      | १०२ | मधुरस्त्यागी रागं        | <b>२२२</b> |
| पद्मस्वस्तिकवेदिका०       | १३६ | मध्यमामानयेत् साम्ना     | 808        |
| पश्चिनां तदनु चित्रिणीं   | ११३ | मनागञ्चितपक्ष्माग्रा     | २६         |
| पराङ्मुखाकृतं शोर्ष       | 42  | मनुष्यसामन्तसुतो         | २१३        |
| परिसङ्ख्यायां व्यावत्यस्य | १२१ | ममैवाहर्निशमश्रु         | १५९        |
| पानस्थानासनादोनां         | १६५ | महीनिपतनाद्वापि          | 280        |
| परिमित्याल्लौिकक०         | 284 | माणवकाय धर्मं ब्रूते     | ११६        |
| पार्श्वमिति प्रियो यस्याः | 858 | मानः कोपः सतु द्वेघा     | १०१        |
| पारवीनमुखा तु विलिता      | 20  | मानापनोदनविनोद०          | १०१        |
| विता वितामहा भाता         | १५२ | मुक्तात्मश्लाघना धैयँ    | १३५        |
| पीनो हगण्डजघन ०           | 58  | मुक्ताविद्युमबज्जेन्दु०  | 888        |
| पुनरेक्तु पुरुषगुणान्     | २२२ | मुखवासप्रभेदाश्च         | १५८        |
| पुनस्ताास्त्रविधाः सर्वा  | 550 | मुखं विकसितिस्मतं        | 858        |
| पुरश्चक्षूरागः            | 240 | भुञ्च पोडय गृहाण         | ८३         |
| पुरुषद्वेषिणोमिष्टैः      | १०५ | मुहुः कण्टिकतत्वेन       | 280        |
| पुसः कामयते यातु          | १९५ | मुहुर्मुहुर्निश्वसितैः   | २५३        |
| पूर्वं रक्ता भवेनारी      | 9   | मुह्यात हृदयं क्वापि     | २६०        |
| पृष्टा न किञ्चद्वूते      | २६२ | मृगमोनोष्ट्रमकर०         |            |
| प्रथमे त्वभिलाषः          | 240 | मृजारूपवयोवेष            | ९६, २०७    |
| प्रदह्ममानः कामार्तो      | 200 | मोहनं मदनयुद्ध०          | ८७         |
| प्रवासो भिन्नदेशत्वं      | ११५ | यत्किञ्चिच्छ्चि०         | 288        |
| प्रस्तासु च नारोसु        | २३  | यत्कृतेऽरी न्निगृह्णीय   | १३५        |
| प्रायोऽङ्गनानां पुर एव    | ३५  | यत्र तु रितः प्रकृष्टा   | २४७        |
| प्रायो वेश्या सखी दासी    | 200 | यथा नराणां नृपतिः        | 588        |
| प्रोत्साहने तु कुशलां     | 200 | यथोचिता निविष्टैषा       | १५८        |
| बहुशो यच्छुतं वाक्यं      | 49  | यदङ्गुलीपञ्चकेन          | ३७         |
| वं काछि पेछिअं मा         | १६५ | यद्गतागतिवश्रान्ति०      | 85         |
| बाला नूतनसङ्गमे           | 24  | यद्यपि धीरोदात्तो        | २१२        |
| वाला स्यात् षोडशाब्दा     | 34  | यद्यप्यस्ति नृपाणां तु   | 288        |
| बालेति गायते नारी         | १५  | यद्वा नामिनिवेशित्वं     | 288        |
| बाह्मण्याय तपस्तेपे       | २३९ | यस्तु सर्वगुणोपेतः       | 220        |
| भाया पुत्ररच दासरच        | 98  | यस्याः दूतीं प्रियः      | 258        |
| भावग्राहोणि नारोणां       | 204 | यः प्रत्यवायविषयो        | 288        |
| भावना चेन्न हेतुः         | २४३ | या दुतिकागमनकाल०         | १७०        |
| भावमन्तर्गतं गुप्तं       | 805 | या विप्रियेऽपि तिष्ठन्तं | 868        |
| भेदः स्यात्तित्रयस्येह    | 808 | यूनोरेकतरस्मिन्          | 288        |
| मङ्गलादोनि मङ्गल०         | २६६ | योऽपराद्धस्तु सहसा       | 44         |
| मदप्रमदपीतादेः            | 220 | यो विप्रियं न कुरुते     | 555        |
| मदस्बलितसंल्लापा          | 200 | रतिकलहसम्प्रहारेषु       | २२३        |
|                           |     |                          |            |

|                          | पृ०      |                          | पु०      |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| रतिर्नाम आत्माना०        | 585      | व्रतोपवासनियमैः          | १५३      |
| रतिस्थायीभावः शृङ्गारः   | 285      | शङ्कानाम चौर्याभिग्रहण   |          |
| रत्युपचारे निपुणो        | 222      | शठाऽयमेकत्रबद्धभावो      | २१७      |
| रसावच्छेद हेतुत्वाद्     | २०९, २६२ | शातोदरी युवदृशां         | १०५      |
| राघवत्वेऽभवत्सीता        | 508      | शास्त्रविच्छं लिसम्पन्नो | 228      |
| रूपकस्य कवेराख्यां       | 9        | शास्त्राणां विषयस्तावत्  | ३६       |
| रूपयौवनलावण्यैः          | १६४      | शोतक्लेशे तु सीत्कारं    | 222      |
| लुब्बामर्थप्रदानेन       | १०५      | शुल्कमादाय नेच्छन्ती     | 83       |
| लालालकावलि०              | ંહદ્     | श्रुङ्गं हि मन्मथोद्भेदः | 9        |
| वर्तमानवरस्यं मानाविप    | ११५      | श्रृङ्गारहास्यकरुण ०     |          |
| वलयावववर्तनेन च          | 48       | शृङ्गारेऽस्य सहायाः      | २३५      |
| वाचैव मधुरो यस्त         | २१७      | शृङ्गारो विष्णुदेवस्तु   | २०९      |
| वामेन तोरणं ग्राह्यं     | १५७      | शोभसे साधु दृष्टोऽसि     | 278      |
| वाराणस्यां तु विमला      | 24       | शोभाकान्तिश्च दीप्तिश्च  | १३५      |
| वासोपवारे नात्यर्थं      | १५६      | श्यामो भवति शृङ्गारः     | २०९      |
| वाह्ये चाम्यन्तरे चैव    | १३०      | श्रवणं तु भवेत्तत्र      | १६६, २६३ |
| विग्रहाच्च शयने          | १०३      | श्रवणाद् दर्शनाद्वापि    | २६३      |
| वितानमुत्तमा मक्ष०       | १५८      | श्रोमन्महीमहित्र०        | २६८      |
| विभावा अनुभावाश्च        | - 588    | स ईयते अमृतो             | १६७      |
| विमावा अनुमावास्तत्      | २४३      | स एष यज्ञो               | १५३      |
| विभावानुमाव०             | २४३      | सक्रदिप कुलटाभिः         | 85       |
| वियदलिमलिनाम्बु०         | २५२      | सङ्ख्यातुमशक्यतया        | 588      |
| विरुद्धैरिवरुद्धैर्वा    | २४२      | सजातीयविजातीयै:          | . २४३    |
| विलेपनं पुष्पयोगाः       | १५८      | सन्देशेनैव दुत्यास्त्    | 200      |
| विशेषयेत्कलाः सर्वाः     | 220      | समदा मृदुचेष्टा च        | 900      |
| विश्वब्धायाः स्त्रियः    | ३०, २३९  | सम्बन्धिशब्दसापक्ष       | 55       |
| वृत्तत्वदैघ्येंऽसित्     | -२३०     | सम्मोगविप्रलम्भी न०      | २४७      |
| वैदोऽिखलो धर्ममूलं       | 22       | सम्भोगसुखसिमन्नो -       | . 24     |
| वेपनात्स्फुरणात्कम्पात्  | 280      | सम्भोगहीनसम्पद्          | २३५      |
| वेश्यायाः कुलटाया वा     | १७०      | सर्वार्थं में ध्यस्थो    | 222      |
| वैरवाशिष्ठगिरिशा         | 48       | सर्वासामेव नारीणां       | 568      |
| वैवर्ण्य मिनेतव्यं       | 280      | सर्वेन्द्रियसुखास्वादो   | २५६      |
| व्यक्तापराघो गतभीः       | २१६      | सर्वैः कृतैः प्रतीकारैः  | २६२      |
| व्यजनग्रहणैर्वापि        | - 280    | सवासनानां सभ्यानां       | 583      |
| <u>व्याचितव्यपदेशेन</u>  | २०७      | स शब्दः स सकृत्          | 40       |
| व्यवसायसमारब्धः          | - 248    | संलीना स्वेषु गात्रेषु   | १७०      |
| व्याक्षेपाद्विमृशेच्चापि | 888      | सा कन्या जातमात्रैव.     | १५६      |
| व्याधिसतु दीर्घनि:श्वास॰ | २६०      | साम चोपप्रदानं च         | 808      |
| न्यावलगात्कु चमार        | 48       | सामदानादि सम्मोगैः       | रहे ०    |
|                          |          |                          |          |

|                            | पारा | 40%                       |     |
|----------------------------|------|---------------------------|-----|
|                            | पृ०  |                           | पु० |
| साममेदोऽय दानं च           | ६्व  | स्थानासनगमनानां           | 258 |
| सामस्त्येन तु तद्व्यक्तिः  | २४३  | स्निग्धाङ्गोपाङ्गनयना     | 888 |
| सामादीनां प्रयोगे तु       | 808  | स्फुरत्संशिलष्टपद्माग्रा  | २७  |
| सिद्धानुगममात्रं तु        | ७२   | स्मरान्धागाढतारुण्या      | ३४  |
| सुरतातिशय र्वद्धो          | १६३  | स्वप्नो निद्रामुपेतस्य    | २६४ |
| सूरभिर्मं घुरस्त्यागी      | २२१  | स्वर्गकामो यजैत           | १५५ |
| सेयं ममाङ्गेषु             | २३८  | स्वल्पस्वेदा समरता        | 888 |
| सैवा स्थला यत्र            | 88   | स्वादः काव्यार्थसम्भेदाद् | २४६ |
| सौन्दर्य लावण्यमिति        | २६७  | स्वेदस्याभिनयो योज्यः     | ४५  |
| स्विलिताघूणितनयनः          | ४७   | हास्यं शृङ्गार०           | 99  |
| स्तोकोन्मीलितताराया        | ६१   | हितैषी रक्षणे शक्तो       | ४९  |
| स्त्रीणां प्रयोगविषये      | २२२  | हित्वा लज्जां समाकृष्टा   | १७० |
| स्त्रीपुंसोरन्योन्यालम्बनः | २४२  |                           |     |



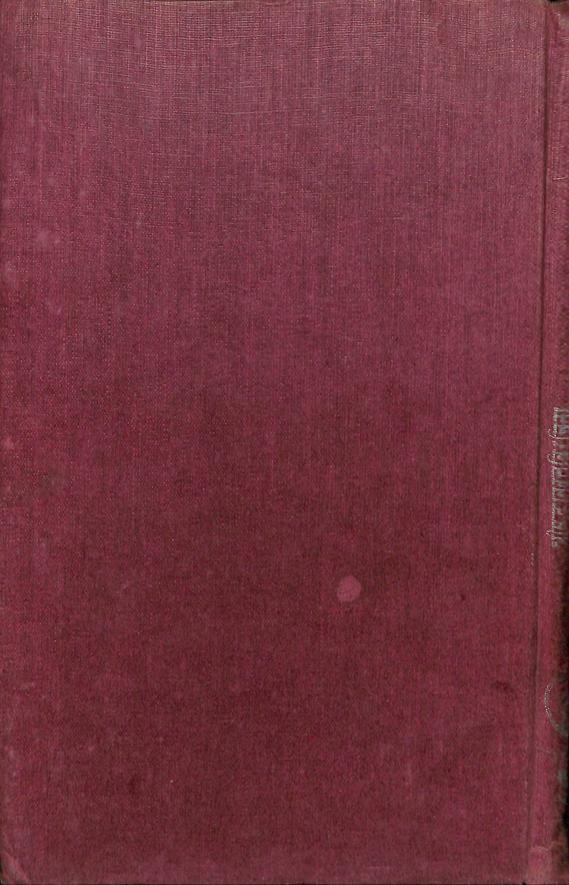